ॐ ग्रो३म् ॐ

# निरुक्त-समुच्चयः

ग्राचार्य-वररुचि-प्रणीतः

सम्पादकः— युधिष्ठिर मीमांसकः



अ स्रो३म् अ

# निरुक्त-समुच्चयः

ग्राचार्य-वररुचि-प्रणीतः

सम्पादकः— युधिष्ठिर मीमांसकः प्रकाशकः— रामलाल कपूर ट्रस्ट बहालगढ़—१३१०२१ सोनीपत (हरयाणा)

> तृतीय संस्करणम् ५०० सं० २०४०, सन् १६८३ मूल्य १४००

> > मुद्रकः— शान्तिस्वरूप कपूर रामलाल कपूर ट्रस्ट प्रेस बहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा)

# सम्पादकीय-निवेदनम्

# (प्रथम-संस्करणस्थम्)

श्रयि सुरभारतीसुधारसास्वादनतत्परा महानुभावाः ! भवतां पुरस्तान्निरुक्तसमुच्चयनामा ग्रन्थो मुद्रापयित्वा समुपस्थाप्यते ।

ग्रस्मिन् ग्रन्थ ग्राचार्यवररुचिना नैरुक्तप्रिक्तयामवलम्ब्य यमखब्रह्म(१०२) परिमिता मन्त्रा व्याख्यायन्ते । ग्रयं ग्रन्थः स्कन्दस्वामिकृतिनरुक्तटीकतो बहुत्र शब्दशः संवदित । तद् दृष्ट्वैतदनुमातुं शक्यते यदयं वररुचिर्वा
प्राक्तनः स्यात् स्कन्दस्वामी वा । यदचप्युभयोः पौर्वापर्यनिश्चायाय नास्ति
किञ्चिद् दृढतरं प्रमाणम्, तथाप्येकत्र निरुक्तटीकायामुर्वशीपदव्याख्याने—
'श्रत्र च नित्यपक्षे केचिद् उर्वशी विद्युद्, वायुः पुरुरवा इति मन्यन्ते । सा
च उरु ग्रन्तरिक्षमश्नुते प्रभया' इति [निरु० टी०भा० ३ पृ० ३४३]
स्कन्दस्वामिग्रन्थदर्शनादनुमातुं शक्यते यदयमत्र 'केचिद्' इतिपदेन वररुचिमेव स्मरतीति । एवं हि तद्प्रन्थ—''नैरुक्तपक्षे तु—पुरुरवा मध्यमस्थानो
वाय्वादीनामेकतमः, पुरु रौतीति पुरुरवा । उर्वशी विद्युत्, उरु विस्तीर्णमन्तरिक्षमश्नुते दीव्यत इत्युर्वशी'' इति [निरु० समु० पृ० ७१]'।

स्कन्दस्वामिनश्च कालो विक्रमस्य सप्तमशताब्दचाश्चरमो भाग इत्येतिह्यविदः प्रतिजानते [द्र०—वैदिक वाङ्मय का इति० भा० १ खं० २ पृ० १—२४] । ग्रतस्तस्मादयं पौर्वकालिक इत्येव वक्तुं शक्यते ।

निरुक्तसमुच्चयकुदाचार्यवररुचिनँरुक्तप्रित्रयानुसारं वेदेष्वैतिह्यं न मनुते । तथा ह्य क्तम् — "श्रौपचारिकोऽयं मन्त्रेष्वाख्यानसमयो नित्यत्व-विरोधात् । परमार्थेन तु नित्यपक्ष एवेति नैरुक्तानां सिद्धान्तः" इति [निरुष् समु० पृ० ७१]।

१. अस्मिन् संस्करणे ८१ तमे पृष्ठे वर्तते । सं०।

इतोऽग्रेऽस्मिन् संस्करणे ७२ तमे पृष्ठ द्वितीयस्यां टिप्पण्यां निर्दशितः संकेतोऽप्यत्रानुशीलनीयः । यत्र स्कन्दस्वामिना निरुक्तटीकायां वररुचेः पाठः 'केचित्' पदेनोद्धृतः; 'एके' पदेन च निर्दिष्टः पाठः 'ग्रपरे' पदेन निर्दाशतः । एतेनापि वररुचिः स्कन्दस्वामिनः पूर्वभावी इति विज्ञायते ।

२. ग्रस्मिन् संस्करणे ५१ तमे पृष्ठे वर्तते । सं०।

इममेव सिद्धान्तं स्कन्दस्वाम्यप्यातिष्ठते । तथा हि—"एवमाख्यान-स्वरूपाणां मन्त्राणां यजमाने नित्येषु च पदार्थेषु योजना कर्त्तव्या । एष शास्त्रे सिद्धान्तः । तथा च वक्ष्यति—'तत् को वृत्रः ? मेघ इति नैरुक्ताः' [निरु० २।१६] इत्यादि । 'मध्यमं च माध्यमिकां च वाचमिति नैरुक्ताः' [निरु० १२।१२] । 'रात्रिरादित्यस्योदयेऽन्तर्धीयते' इति [निरु० १२।११]। ग्रौपचारिको मन्त्रेष्वाख्यानसमयः परमार्थेन तु नित्यपक्ष इति सिद्धम्'' इति [निरु० टी० भा० २ पृ० ७६] ।

एवमत्र वेदेष्वितिहासिवषये वेदार्थप्रिकियायां दैवते पदपाठादिषु चास्ति बहु वक्तव्यम् । तत्सर्वं यथावसरं शीघ्रमेव सिवस्तरमालोचनापुरः-सरं च पृथग् भूमिकायां प्रकाशियष्यते ।

यद्यपि यादृगस्य ग्रन्थस्य गौरवमस्ति न तादृक् शोभनं मुद्रणमभूत्, तथाप्यप्रकाशनात् प्रकाशनं वरमिति मत्वा यथा कथंचिन्मुद्रणं व्यधायि ।

ग्रन्थोऽयमस्माभिः श्रीमतां माननीयानां तत्रभवतां पण्डितभगवद्दत्त-महोदयानामनुग्रहेण प्रापि । ग्रन्थस्य हस्तलेखोऽयमत्यन्तमेवाशुद्धिपरिपूर्णः स्थाने स्थाने त्रुटितश्चास्ति । तस्य बहुयत्नेन संशोधने कृतेऽप्यद्याविधसन्दि-ह्यमाना बहवः पाठास्तथैव मुद्रापिताः । एवं कृतेऽपि मुद्रणस्यात्यन्तं त्वरया विधानात् मम धमपत्न्याश्चास्वस्थताकारणान्मुद्रणे बहुत्राशुद्धयः संजाताः । तदर्थं कृताञ्जलिरहं क्षमां याचे ।

ग्रन्थस्य प्रकाशनं 'डाक्टर' इत्युपाधिधारिणां पञ्चनदिवश्वविद्यालये संस्कृतिवभागाध्यक्षाणां श्रीमतां विद्वद्वर्याणां लक्ष्मणस्वरूपमहोदयानां प्रेरणयैवाभूदिति कृत्वा तेभ्य एवाऽय सादर समर्प्यते । इत्यलम् ॥

विदुषां वशंवदः
युधिष्ठिरो मीमांसकः
विरजानन्दाश्रम, बारहदरी रोड,
पो० शाहदरा मिल्स—(लाहौर)

-:0:-

१. ग्रयं ग्रन्थः 'डाक्टर' इत्युपाधिधारिणां पञ्चनदिवश्वविद्यालये संस्कृतिविभागा-ध्यक्षाणां तत्रभवतां लक्ष्मणस्वरूपमहोदयानां सम्पादकत्वे प्रकाश्यमाणायाम् 'ग्रोरियण्ट-मेगजीन' त्रैमासिकपत्रिकायां सम्भवतः १६३६ तमे वत्सरे प्राकाश्यं गतः । यु० मी० ।

# द्वितीयाचृत्तोभू मिका

यदा मयाऽयं ग्रन्थो लवपुरस्थपञ्चनदिवश्वविद्यालयस्य 'म्रोरियण्टल-मेगजीन' नाम्न्यां त्रैमासिकपित्रकायां मुद्रापितः, तस्मिन्न व वत्सरे कीत्ति-मात्रशेषैस्तत्र भवद्भिः 'डाक्टर' कुञ्जन्राजमहोदयैरिप प्राकाश्यं नीतः । म्रस्य शतपिरिमिताः प्रतयो ग्रन्थरूपेणापि मया पृथङ् मुद्रापिताः । कतिपय-वर्षानन्तरं निरुक्तसमुच्चयस्य एते द्वे ग्रिप संस्करणे दुर्लभतां गते । म्रस्य पुनः प्रकाशनस्य चिरकातान्मदीयेच्छाऽऽसीत् पुनरिप द्रव्याभावात् शोद्यं प्रकाशियतुं समर्थो नाभूवम् ।

यद्यप्येतत्संस्करणं प्रथमसंस्करणमेवोपजीवति, तथापि पाठादिसंशोधने टिप्पण्यादिपरिवर्धने च कित्चन्नू तनोऽपीह प्रयासो विहितः । तेन संस्करण-मिदं पूर्वापेक्षयाऽधिकं शुद्धं परिष्कृतं चाजनि ।

### वरहचेः कालः

यद्यपि प्रथमसंस्करण एतावदेव विज्ञापितमासीद् यदयं निरुक्त-समुच्चयकारः स्कन्दस्वामिनः प्राक्कालिकः। परन्तु यथा-यथा नूतनं शोधकार्यं प्रवर्तते तथेदं निश्चितमेव यदयं वररुचिः संवत्प्रवर्त्तंकस्य विक्रमादित्यस्य समकालिकः। स्कन्दस्वामिनः शिष्येण हरिस्वामिना शतपथब्राह्मणस्य प्रथमकाण्डस्य व्याख्यान्ते ग्रन्थनिर्माणकाल एवं निर्दशितः—

> श्रीमतोऽवन्तिनाथस्य विक्रमार्कस्य सूपतेः । धर्माध्यक्षो हरिस्वामी व्याख्यच्छातपथीं श्रुतिम् ।। यदाब्दानां कलेर्जग्मुः सप्तित्रंशच्छतानि वै । चत्वारिशत् समाश्चान्ये तदा भाष्यमिदं कृतम् ॥

श्रत्र 'सप्तित्रंशच्छतानि' इत्यत्र विप्रवदन्ते ऐतिहासिकाः । प्रायेण सर्वे पाश्चात्यमतानुयायिनो विद्वासः 'सप्तित्रंशच्छतानीत्येकं पदं मत्वा ३७४० तमे, किलवत्सरे ग्रर्थात् ६६५ वैक्रमाब्दे भाष्यं रिचतिमत्याहुः । परन्तु 'पिष्डित सदाशिवलक्ष्मीधर कात्रे' नाम्ना विदुषा सप्तेति पदमसमस्तं स्वीकृत्य ३००७ +४० = ३०४७ किलवत्सरेऽर्थात् वैक्रमाब्दप्रवर्त्तनाद् वर्षद्वयपूर्वं हरिस्वामिना भाष्यमिदं विरचितम् इति मतमुपन्यस्तम् । ३७४० किलवत्सरे) (६६५ वैक्रमाब्दे) ग्रवन्त्यां विक्रमनामा किश्चदिप राजा नासीदिति सर्व-सम्मतम् । तथा सित कात्रेमहोदयस्य व्याख्यानमेव युक्ततरिमिति वयं पश्यामः ।

इदानीमेवैकः शिलालेख उज्जयनीतः समुपलब्धः । येन हरिस्वामिनो वत्सरप्रवर्त्तकस्य विक्रमादित्यस्य च समकालिकत्वं स्पष्टं प्रमाणीभवति । शिलालेखोऽयमप्रामाणिक इति पुरातत्त्वविदः संगिरन्ते ।

### वरहचेरन्यः समुच्चयनामा ग्रन्थः

विकमसम्येन वरहिचना वहवो ग्रन्था निवद्धाः । तत्रैको बालोद्धीपतः समुपलब्धः सारसमुच्चय-नामा ग्रन्थो विद्वद्वर्येण रघुवीराचार्येण द्वित्रवर्षपूर्वं प्रकाशितः । ग्रस्मिन् ग्रन्थे महाभारतस्थानाम् ग्रत्यन्तमुपयोगिनां वचनानां संग्रहो विद्यते । समुच्चयनामानौ द्वाविप ग्रन्थावेकस्यैवाचार्यस्य इत्यत्र न किश्चदिप विवादावसरः । मन्ये, स्कन्दस्वामिमहेश्वराभ्यां विरचिताया निरुक्तदोकायाः पूर्वृतिसमुच्चयः नाम्न्यिप समुच्चयपदिनर्देशे विशेषण केनचित् कारणेन भवितव्यम् । वरहिचमहेश्वरयोः समकालिकत्वे सित गुरुशिष्यभावः संभावियतुं शक्यते ।

### वैदिकस्वरविषये स्खलनम्

वैदिकस्वरिवषये ग्राचार्यवररुचेर्बहुत्र स्खलनमुपलभ्यते । तथाहि— १—तत्त्वा यामीति मन्त्रव्याख्याने तत् त्वा इति द्वयोः पदयोः तन-धातोः क्त्वाप्रत्यये व्याख्याने कियमाणे प्रत्ययस्वरेण यदन्तोदात्तत्वं प्रसज्यते तस्य वरुचिना सर्वयैवोपेक्षा कृता । ग्रत्र विषयेऽस्मिन्नेव संस्करणे ग्रष्टा-त्रिंशत्तमे पृष्ठे ग्रष्टमी टिप्पणी द्रष्टव्या ।

इममेव स्वरदोषमभिज्ञाय स्कन्दस्वामिना निरुक्तटीकायां (२।१ भाग, २, पृ० ११) तत्त्वा यामि इत्येतं लौकिकमुदाहरणमित्युक्तम्।

२ तच्चक्षुर्देविहतम् इति मन्त्रव्याख्याने पूर्वपदप्रकृतिस्वरस्य देवहितं-पदस्य देवानां दानादिगुणयुक्तानामग्न्यादीनां हितम् इति व्याख्यानं कृतम् (द्र० पृष्ठ३७)। षष्ठीसमासे तु समासस्य(६।१।२२३)इति लक्षणेनान्तोदात्तेन भाव्यम् । तस्मादुपरितनं देवैर्वा निहितम् इति व्याख्यानमेव युक्ततरम् ।

३ एता ग्रश्वा इत्यस्य व्याख्याने प्राति सत्वनम् इत्युदात्तवतोर्द्वयोः पदयोः प्रतिसत्वनस्य भावः प्रातिसत्वनम् इत्येवं व्याख्यानमुपलभ्यते (द्र० पृ० ८८)। एवं व्याख्याने प्रातिसत्वनमेकं पदं स्यात् न च द्विरुदात्त- त्वस्य कथमपि सम्भवः।

१. द्वष्टव्यम् — 'हिन्दुस्तान' साप्ताहिक देहली, १८ ग्रगस्त ६४, विजयादशमी ग्रंक में डा॰ एकान्तिविहारी का लेख।

### वैदिकप्रक्रियायां स्खलनम्

ग्राचार्यवररुचेर्न केवलं स्वरविषय एव स्खलनमुलभ्यते; ग्रिपितुं वैदिक प्रिक्रयायामिप यत्र तत्र स्खलनं दृष्टिपथमायाति । तथाहि —

(१) शन्नो देवीति मन्त्रव्याख्याने वररुचिराह — देवीः प्रथमाबहु-वचनस्य स्थाने द्वितीयाबहुवचनमेतत् (पृष्ठ ४५)।

एतच्च चिन्त्यम्। ग्रत्र प्रथमा बहुवचन एव वाच्छन्दिस (ग्र० ६।१। १०७) सूत्रेण पूर्वसवर्णत्वे सिद्धे कि विभक्तिव्यत्ययेन प्रयोजनम् ?

(२) सुमङ्गलीरियं वधूरिति मन्त्रव्याख्याने वररुचिना—समङ्गलीः छान्दसत्वाद् हल्ङचादिलोपाभाव इत्युक्तम् (पृष्ठ २७)।

एतदिप चिन्त्यमेव । यतो ह्यत्र न केवलमामक (ग्र० ४।१।३०) इत्यादिना ङीष्, ग्रपितु 'छन्ःसीवनिपौ' (ग्र० ५।२।१०६) इति वार्तिकेन मत्वर्थे 'ई' प्रत्ययः । यत्र तु केवलमामक इत्यादिना ङीष् भवति, भवति तत्र सोर्लोपः । यथा सा नो ग्रस्तु सुमङ्गलो (ग्रथ० २।१६।२) इति ।

(३) सुमङ्गलीरियं वधूरित्यस्मिन्नेव मन्त्रव्याख्याने 'दत्वाय क्त्वो यक् इति यक् प्रत्ययञ्छान्दस इत्युक्तम् (पृष्ठ २७)

इदमप्यसाध्वेव । नहि यक् प्रत्ययः, श्रीपतु क्तवो यगागमः ।

एवं सत्यपि क्विचिन्मानुषसुलभप्रमादेऽप्ययं निरुक्तसमुच्चयनामा ग्रन्थो ऽत्यन्तं महत्त्वयुक्त उपयोगी च वर्तते । दुर्गस्कन्दस्वामिवररुचिविरिचितैर्ग्रन्थे-रयं सिद्धान्तोऽत्यन्तमेव स्पष्टी भवति यन्नरुक्ताचार्या वेदेषु स्रिनित्येतिहासं न मन्यन्ते । नैतावदेव, स्रिपतु नैरुक्तैरुदाहृता इतिहासा स्रिप नानित्येतिहासा स्रिपतु इतिहासाभासाः । इमे चेतिहासाभासाः नैरुक्तैर्मन्त्रार्थाभिव्यक्तय एव निविद्यन्ते । तदुक्तं यास्केन—

- (१) तत्रोपमार्थेन युद्धवर्णा भवन्ति । निरुक्त २।१६॥ इन्द्रवृत्रयुद्धवर्णा इति शेषः, न तु वास्तविकरूपेण युद्धवर्णाः ।
- (२) ऋषेर्दृष्टार्थस्य प्रीतिर्भवत्याख्यानसंयुक्ता । निरु० १०।१०।४६।।
- (३) यमयम्योरितिहासनिर्दाशकामृचं व्याख्यायमान स्राह -

यमस्य माता पर्यु ह्यमाना महतो जाया विवस्वतो ननाञ्च। रात्रि-रादित्यस्य, श्रादित्योदयेऽन्तर्धीयते । निरुक्त १२।११॥ श्रत्र इतिहासोपसंहारे 'विवस्वतो जाया या यमस्य माता सा रात्र-र्वर्तत' इत्युक्तम्, तस्याः सरण्या विवस्वतः प्रद्रवणं च श्रादित्योदये रात्र्या विनाशोऽभित्रेत इति विस्पष्टं भवति ।

एतादृश एव इतिहासो नैरुक्तैनित्येतिहासपदेन व्यवह्रियते । नायमि-तिहासोऽपि तु इतिहासभाषया निबद्धा प्राकृती घटना या सर्वदाऽस्मिन् ब्रह्माण्डे सम्पद्यते ।

नैषा निरुक्तनिर्दिष्टानामेवेतिहासानां गतिः, श्रपितु सर्वस्मिन्नपि वैदिके वाङ् मये मन्त्रार्थाभिव्यक्तये यो य इतिहासः क्वचिन्निर्दिष्टः स सर्वो-ऽपि नित्येतिहास एव न तु वास्तविको लौकिक इतिहासः ।

ग्रत एवेन्द्रवृत्रयुद्धमधिकृत्य परमब्रह्मिष्ठेन याज्ञवल्क्येनोक्तम् तस्मा-दाहुर्नैतदस्ति यद्दै वासुरं यदिदमन्वाख्यायते त्वदुद्यते इतिहासे त्वत् (शत० ११।१।६।६) । इतोऽग्रं स्वलेखस्य प्रामाण्यनिदर्शनाय—'तस्मादेतद् ऋषिणा-भ्यनक्तम् न त्वं युयुत्से ''' इत्युक्त्वा ऋङ् मन्त्रमप्युदाजहार ।

इतिहासनिबन्धनया भाषाशैल्या निर्देशादेव प्राकृता श्रिप प्रवाहनित्या घटना इतिहासपदेन व्यवह्रियन्ते ।

यत्तु यास्केन तत्र ब्रह्मे तिहासिमश्रमृङ्मिश्रं गाथािमश्रं भवित (४।६) इत्युक्तम्, तत्रापि इतिहाससवर्णनया भाषाशैल्या निवद्धो मन्त्र इतिहासपदेन्नािभन्नेतः, एवम् ऋक्शब्देन पद्यमात्रनिवद्धो मन्त्रः, गाथाशब्देन स्तुतिवर्णनया भाषाशैल्या युक्तो मन्त्रः। वस्तुतस्तु वैदिकवाङ्मये मन्त्रप्रकरणे ऋक्-यजुः साम-ब्राह्मण-इतिहास-गाथा-कल्प-नाराशंसी-इत्यादिपदैः तत्तद्विभिन्नया भाषाशैल्या निवद्धा मन्त्रा एव गृह्मन्ते, ब्राह्मणप्रकरणे च ब्राह्मणवचनािन इति वैदिकानां राद्धान्तः। इमं प्राचीनं सिद्धान्तमनवबुद्धये व पाश्चात्या ग्रस्मदेशीयाश्च विद्वांसो बहुधाऽतथ्यं मतं कल्पयन्ति।

### निरुक्त-इलोक-वार्तिकस्य संपाप्तिः

तत्र भवद्भिः पण्डितप्रवरैः 'डाक्टर' कुञ्जन्राजमहोदयैर्बहोः कालात् पूर्वं निरुक्तवार्तिकनाम्नो ग्रन्थस्यैको हस्तलेखः समुपलब्ध ग्रासीत् । तस्यो- ल्लेखस्तैस्तदानीमेव स्विमत्रभ्यः पण्डितभगवद्त्तमहोदयेभ्यः प्रहिते स्वकीये पत्रे कृतोऽभूत् । विविधकार्यव्यासङ्गात् तैर्विद्वद्वर्यैः स्वजीवनकाले न प्राकाशि । सम्प्रत्येते महाभागा ग्रिपि यशोमात्रशेषतां गताः । निरुक्तवार्तिकस्य स हस्तलेखः कुत्र कस्य चाधिकारे वर्तत इत्यस्यापि ज्ञानं नासीत् । निरुक्तसमुच्चयस्यैतत्-

संस्करणमुद्रणकाल एव मम मनिस विचारः समुद्रपद्यत यन्निरुक्तवार्त्तिकग्रन्थस्योपलब्धये किरचत् प्रयत्नो विधेयः । दैवात् ततः किञ्चत्कालपूर्वमेव
मद्रासिवश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागस्याध्यक्षैविद्वद्वयः श्रीपण्डित वे०
राधवमहानुभावः सह काशिकावन्तेहिन्दीभाषानुवादमिषकृत्य कश्चित् पत्रव्यवहारः समजिन । पत्राचारेण तत्रभवतां राधवमहोदयानाम् उदारचेतस्त्वं
विज्ञाय निरुक्तवार्त्तिकग्रन्थविषये एत एव महानुभावा मया पृष्टाः, यदयं
ग्रन्थ इदानीं कुत्र कस्य च सिवधे वर्तत इति । मम पत्रस्योत्तररूपं निरुक्तवार्त्तिकमिधकृत्य यत्प्रथमं पत्रं तत्र भवतां समूपलब्धम्, तदित्थम्—

.यूनिवसिटी बिल्डिंग मद्रास-५ १५।१२।६४

#### श्रीमन्तो मित्रवराः

### प्राप्तो भवदीयः लेखः।

कीर्तिशेषाणां' श्रीकुञ्जन्राजमहाभागानां पुस्तकसंग्रहे निरुक्तवात्ति-कस्य मातृका श्रथवा प्रतिलिपिरेका वर्तते । तत्र किमपि तैः प्रस्तुतं संशोधन-कार्यम्, किन्तु न श्रनुस्यूततया कृतं वा, पूरितं वा ।

म्रस्मिन् विषये कीवृशी भवतामपेक्षा वर्त्तते इति ज्ञात्वा उपरिकर्तुं शक्यते ।

इत्थं मित्रं वे० राघवः

एतत्पत्रस्योपलब्ध्यनन्तरं निरुक्तवात्तिकस्य प्रतिलिपिः कथंचिदपि मया प्राप्तुं शक्यते न वा, प्रतिलिपिः प्राप्तुं शक्यते चेत् तस्याः संपूर्णो ब्ययो मया प्रदास्यते इत्यभिप्राययुतमपरं पत्रं तत्र भवद्भचो राधवमहोदयेभ्यो लिखितः। तस्योत्तरमित्थं तैर्महाभागैः प्रदत्तम--

यूनिवर्सिटी स्राफ मद्रास<sup>9</sup> १६।१।६५

सुहृदः यथानिवेदितं प्राक् तथा निरुक्तवार्तिकस्य मातृका कीर्तिशेषाणां

१. म्राङ्गलभाषायां रोमनलिप्यां मुद्रितम्।

कुञ्जन्राजानां भागिनेयस्य हस्ते वर्तते । सा काकितपत्रेषु केरललिप्यां वर्त्तते । यदि इष्यते, इतः देवनागरी प्रतिलिपिः स्रत्रत्येन लेखकेन सम्पाद्य प्रेषियतुं शक्यते ।

श्रत्र ५००० इलोकाः वर्तन्ते । ग्रन्थोऽयं गाग्यंनीलकण्ठेन याजुषेण केरले कोण्डयूर् ग्रामवासिना गृहीततुरीयाश्रमेण पद्मेति संत्यासिनामभृता कृतः । मातृकेयं कियत् पर्यन्तं वर्तते इति ग्रद्य परिशील्यते । द्वित्रदिनैः विषय एव निवेदयिष्यते ।

> इत्थं मित्रं वे० राघवः

एवं पत्राचारेणैवायमत्यन्तं दुर्लभो ग्रन्थो मया तत्र भवतां मित्रमणीनां वे॰ राघवमहोदयानां परमया कृपया प्रयत्नेन च समुपलब्धः ।

### निरुक्तश्लोकवार्त्तिकस्य सामान्यपरिचयः

प्रथमपरिचय—निरुक्तवृत्तिकारेण भगवद्दुर्गेण निरुक्तवार्तिकस्य चत्वारः श्लोकाः स्ववृत्तावुद्धृताः । तेषु द्वौ वृहद्देवताग्रन्थेन संवदेते, श्रन्यौ द्वौ तत्र नोपलभ्येते । दुर्गवृत्तिसम्पादकेन काशिनाथ राजवाडे महानुभावेन तद्ग्रन्थस्य टिप्पण्यामेकत्र लिखितम्—

श्रयं क्लोको बृहद्देवतायां नोपलभ्यते । बृहद्देवताकारान्नान्यो वात्तिककारः । भाग १, पृ० २२१।

एतन्मतस्य तत्रभविद्धः पिष्डतप्रवरैर्भगवद्दत्तमहोदयैः 'वैदिकवाङ् मय का इतिहास' ग्रन्थस्य 'वेदों के भाष्यकार' नाम्नि भागे (वि॰ सं० १६८८, सन् १६३१) सोपपत्तिकं निराकरणं व्यधायि । तत्र च मण्डनिमश्रविरचि-तायाः स्फोटसिद्धेः परमेश्वरिवरचितायां गोपालिकाटीकायामुद्धृतानि निरुक्तवार्तिकस्य षट् पद्यान्यपि समुपस्थापितानि । द्र० वैदिकवाङ्मय का इतिहास, वेदों के भाष्यकार नामक भाग, पृष्ठ २१५।

तत एव निरुक्तवार्त्तिकसम्बन्धिनिर्देशमुप्रलभ्य श्रीविष्णुपदभट्टाचार्य-महोदयेन १६५० तमे कैस्ताब्दे (वि० सं० २००७) जूनमासस्य 'इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टेलि' पत्रिकायां (भाग २६, संख्या २, संख्या १५६-१६५) निरुक्तवार्त्तिकविषयक एको लेखः प्रकटीकृतः ।

१. तेषु द्वौ स्कन्देनाप्युद्धृतौ । द्र० नि० टी० ८१३१११३।

२. द्र० पण्डित भगवद्त्तकृता निरुक्तव्याख्या, भूमिका पृष्ठ ३४। अत्रैव

महोपाध्यायैस्तत्रभवद्भिः कुञ्जन्राजमहोदयैः समुपलब्घोऽयं निरुक्त-वार्त्तिकनामा ग्रन्थो दुर्गोद्धृतान्निरुक्तवार्त्तिकग्रन्थाद्भिन्न एव । यतस्तत्रोद्धृ-तानां मध्ये एकस्याप्यत्रादर्शनात् ।

गोपालिकाटीकायामुद्धृतानि षट्पद्यानि त्वस्यैव निरुक्तवात्तिकस्य सन्ति ।

एवं नामसादृश्याद् उभयोर्ग्रं न्थयोः श्लोकोपनिबद्धत्वाद् एतद् ग्रन्थो-पलत्घेः पूर्वम् ग्रस्माकमिष भ्रम एवासीद् यद्दुर्गवृत्तौ गोपालिकाटीकायां च निरुक्तवात्तिकनाम्ना स्मृतानि पद्यानि एकस्येव कस्यचिद् ग्रतिप्राचीनस्य निरुक्तवात्तिकग्रन्थस्य सन्ति । परन्तु प्रस्तुतग्रन्थलाभात् स भ्रमो नाशं गतः एकनामानौ द्वौ पृथग्गन्थौ स्त इति तथ्यं च प्रकटीभूतम् ।

तत्र दुर्गाचार्यस्मृतो निरुक्तवार्तिकनामा ग्रन्थोऽत्यन्तं प्राचीनः श्रयं तु दुर्गस्कन्दाभ्यामौत्तरकालिकः ।

### समुपलब्धस्य निरुक्तइलोक-वार्त्तिकस्य परिचयः

त्रयं निरुक्तश्लोकवार्त्तिकनामा ग्रन्थो गार्ग्यकुलोत्पन्तेन कृष्णयाजुषेण केरलमण्डलान्तर्वात 'कोण्डयूर्' नामग्रामनिवासिना कीरशर्मणः पुत्रेण नील-कण्ठेन गृहीतचतुर्थाश्रमेण पद्मेति नामभृता विरचितः । तदुक्तं स्वयमेव ग्रन्थकारेण —

गार्ग्येण नीलकण्ठेन सूनुना कीरशर्मणः।
नैघण्टुकिमदं काण्डं व्याख्यातमनुपूर्वशः।।४३६॥
कोण्डयूरिति विख्याते ग्रामे केरलपूजिते ॥४३७॥
श्रविच्छिन्नयज्ञानां यजुर्वेदविदां कुले।
कुले महति गर्गाणां नीलकण्ठो व्यजायत ॥४३६॥
कीरशर्मा पिता यस्य यज्वा यज्ञविशारदः।
नीलकण्ठश्चतुर्वेदे पितृव्यो यस्य धार्मिक; ॥४४०॥

१. समुपलब्धोऽयं निरुक्तश्लोकवात्तिक ग्रन्थोऽपूर्णः । दुर्गोद्धृतेषु चतुश्श्लोकेषु
 त्रयोऽनुपलब्धभागस्थाः । ग्रवशिष्टः प्रथमः, सोऽत्र नोपलभ्यते ।

इदमप्यलेखि— उन्हीं दिनों मद्रास विश्वविद्यालय के महोपाध्याय डा० कुञ्जनराज ने मुक्ते पत्र लिखा था कि उन्होंने निरुक्तवार्तिक ग्रन्थ का हस्तलेख प्राप्त कर लिया है। पर वह ग्रन्थ ग्राज तक छपा नहीं ग्रीर डा० राज का परलोक गमन हो गया।

बहुयाजी चतुर्वेदो रुद्रशर्मा पितामहः।
भारद्वाजी च कौबेरी नीली माता बहुप्रजा ॥४४१॥
रुद्राद्या भातरो यस्य दत्ताद्या जामयस्तथा।
किञ्चित् साऽघीत्य वेदस्य मस्करी समपद्यत ॥४४२॥
पदम इत्यपरां संज्ञां लब्धवान् स गुरोः पुनः।
श्रुत्वा किञ्चित् स शास्त्राणां वेदान्तेषु कृतश्रमः॥४४३॥
अकरोत् श्रद्धया युक्तो निरुक्तश्लोकवात्तिकम् ॥४४४॥

ग्रन्थोऽयमतिप्रौढो वर्तते । निरुक्तस्य प्राथमिकास्त्रयोऽध्याया विस्तरेण व्याख्याताः । तत्रापि पूर्वं पूर्वमितिविस्तरेण । उत्तरास्त्रयो नैगमकाण्डाध्यायाः पूर्विपक्षया संक्षेपेण ।

श्रस्य ग्रन्थस्यैकैव मातृका समुपलब्धा सा चेदानीं तत्र भवतां कुञ्जन्-राजमहोदयानां भागिनेयानां तत्र भवतां 'के के राजा' महाभागानां सकाशे वतते । इयं मातृका केरललिप्यां ताडपत्रे विद्यते । कोशस्यातिप्राचीनत्वाद् बहुत्र पाठास्त्रुटिताः सन्ति । द्वित्रस्थलेषु पत्राण्यपि नष्टानि । कोशोऽयं षष्ठाध्याये चतुर्थपादे जबारुपदनिर्वचन एव सन्तिष्ठते । ग्रस्मिन् कोशे ग्राहत्य ४६४० श्लोकाः सन्ति ।

ग्रन्थकृता एतावान् एव ग्रन्थो लिखितः पूर्णतां वा प्रापित इत्यत्र न किञ्चिदपि प्रमाणान्तरमुपलभ्यते ।

विशेषस्तु समग्रस्य ग्रन्थस्य सम्यक् परिशीलनानन्तरमेव वक्तुं शक्यत इत्युपरमामः।

### उपसंहार

ग्रहं चिरकालात् प्रायेणाऽस्वस्थोऽर्धस्वस्थो वाऽस्मि, तथापि स्वकार्यव्य-सने यथाकथंचित् प्रतिष्ठानकार्यं निर्वहामि । परन्तु गतदिसम्बरमासेऽस्मच्छ्-द्धाभाजां पदवाक्यप्रमाणज्ञानां तत्र भवतां गुरुवर्याणां भारतशासनेन गीर्वाणवाणीसेवायं सम्मानितानां पण्डितब्रह्मदत्तजिज्ञासुमहोदयानामकस्मादेव स्वर्गमनमभूत् तेषां निरीक्षणे सम्पद्यमानानां श्रीरामलालकपूरनिक्षेप-

१. निरुक्त श्लोक वार्तिकनामा ग्रन्थोऽयं डा० विजयपालमहानुभावै: सम्पादितः, ऐषमे च वर्षे प्राकाश्यं गतः । प्राप्तिस्थानम्—रामलाल कपूर ट्रस्ट, बहांलगढ़, सोनीपत (हरयाणा)

संस्थायाः विविधकर्मणामितभारोऽपि मय्येव प्राधान्येन पतितः । कथमुभय-कार्यजातं सम्पादयिष्यामीति नावबुध्येऽहम् । अस्तु पुरुषार्थसहकारिणा भाग्यचक्रण यद्भवितव्यं तदेव भविष्यतीति विश्वसन् उभयकार्यभारं यथा-शक्ति वोद्यस्मि ।

निरुक्तसमुच्चयग्रन्थस्यैतत्संस्करणनिष्पादने सौभाग्यवत्या वेदवत्या व्याकरणोपाध्यायया पर्याप्तं साहाय्यं विहितम् । सौ० वेदवती विगतैकवर्षाद् ग्रास्मिन् प्रतिष्ठान एव संशोधनकर्मणि साहाय्यं विदधती ममानुपस्थितौ प्रतिष्ठानस्यकार्यमपि यथाशक्ति संचालयित ।

वाराणसीस्थज्योतिषप्रकाशमुद्रणालयाध्यक्षा श्रीमन्तो बालकृष्ण-शास्त्रिणः सदेव ग्रस्मत्प्रतिष्ठानग्रन्थानां मुद्रणकर्मणि साहाय्यं विदर्धति । एते महानुभावाः सर्वदेव स्वकृपया मामनुगृह्णन्ति, तदर्थमेतेषामत्यन्तमनु-गृहीतोऽस्मि न धन्यवादमात्रेणानृण्यं सम्भवतीति विरमामि ।

भारतीय-प्राच्यविद्या-प्रतिष्ठान ३१।१४४ ग्रलवर गेट, ग्रजमेर विदुषां वशवदः— युधिष्ठिरो मीमासकः

-:o:-

# तृतीयावृत्तेभू मिका

इदं संस्करणं प्रायेण द्वितीय सस्करणमेवोपजीवति । केवलमस्मिन् संस्करणे पूर्वसंस्करणे विद्यमानाः केचन श्रपपाठा इह शोधिताः' द्वितोय-संस्करणे प्रथमपरिशिष्टे मुद्रिताष्टिप्पण्यश्चेह यथास्थानं निवेशिताः ।

रामलाल कपूर ट्रस्ट वहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा)

विदुषां वशंवदः— युधिष्ठिरो मीमांसकः

# विषय-सूची

| प्रथमः कल्पः                                         | (निवेचनकमप्रदर्शनम्)              | १—२७  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| द्वितीयः कल्पः                                       | (नित्यकर्मविहितमन्त्रव्याख्यानम्) | २८—४६ |
|                                                      | दर्शपूर्णमासयोराज्यभाक्प्रभृति-   |       |
| तृतीयः कल्पः                                         | स्विष्टकृत्पर्यन्तानां याज्यानु-  | ४०—६६ |
|                                                      | वाक्यानां व्याख्यानम्             |       |
| चतुर्थः कल्पः                                        | (एकत्रिशद्विधमन्त्रव्याख्यानम्)   | ७०-६२ |
| परिशिष्टानि                                          |                                   |       |
| <b>उद्</b> घृतानां ग्रन्थानां ग्रन्थकाराणां च नामानि |                                   | ४3−६3 |
| व्याख्यातमन्त्रसूची                                  |                                   | EX-EE |

# निरुक्त-समुच्चयः

ग्राचार्य-वररुचि-प्रणीतः



# अथ । निरुक्तसमुच्चयः आचार्य-वररुचि-प्रणीतः

अप्तिं वायुं तथा सूर्यं लोकानामीश्वरानहम् । नमामि नित्यं देवेशान्नैरुक्तसमये स्थितः ॥

त्रथेदानीं मन्दप्रज्ञावबोधनार्थं मन्त्रविवरणं [ कियते, तच्च न ] निरुक्तमन्तरेण संभवति । यत ग्राह—"ग्रथापीदमन्तरेण मन्त्रेऽवर्थप्रत्ययो न विद्यते" इति । "नानिरुक्तार्थवित् कश्चिनमन्त्रं निर्वक्तुमहंति" इति च वृद्धानुज्ञासनम् ।

निरुक्तप्रित्रयानुरोधेनैव मन्त्रा निर्वक्तव्याः । मन्त्रार्थज्ञानस्य च शास्त्रादौ प्रयोजनमुक्तम् —योऽर्थज्ञ इत् सकलं भद्रसञ्नुते नाकमेति ज्ञान-

१. तिस्र एव देवता इति नैरुक्ताः । अग्निः पृथिवीस्थानः । वायुर्वेन्द्रो वान्तरिक्षस्थानः । सूर्यो बुस्थानः [निरु० ७ । १] इति निरुक्तमतानुसारमन्तरिक्षस्थानस्थाया देवताया वैकल्पिकत्वं बोध्यते । तत्रायं निरुक्तसमुच्चयकारो वायुदेवतामातिष्ठते । अत एव चतुर्थकल्पे "इन्द्र ऋतुं न आ भर" [ऋ० ७।३२।२६] इति
त्र्यशीतितममन्त्र-व्याख्याने "देवताविकल्पो वा वायुरिति नैरुक्ताः, सूर्यं इति याज्ञिकाः"
इत्युक्तवा "नैरुक्तपक्षेऽपि—इन्द्र दानादिगुण ! इन्द्रो मध्यस्थानो वायुरुच्यते"
इत्याह । तथा एकोनसप्तितितममन्त्रव्याख्यानमपि द्रष्टव्यम् । अन्यैव प्रिक्रयया
नैरुक्तसमय इन्द्रपक्षे वायुमरुदादिपदघटितेषु मन्त्रेषु वाय्वादिपदानामिन्द्रपदार्थं वृत्तिर्द्रष्टव्या ॥

२. निरु० १।११॥

३. अनुपलब्धमूलिमदम् । तुलना कार्या—''सर्वा स्त्री मध्यमस्थाना पुमान् वायुश्च सर्वगः । गणाश्च सर्वे मध्त इति वृद्धानुशासनम् ।'' अयं श्लोकः स्कन्दिनिष्क-टीकायां [११।१३], निघण्टुटीकायां [पृष्ठ ४८६] चोपलभ्यते । दुर्गवृत्ताविष [११।१३] क्वचित् धाठान्तरेणोपलभ्यते । निष्क्तवार्तिकस्येदं वचनं स्यादिति संभाव्यते ।

४. नात्रादिपदस्य ''यस्मात्पूर्वं नास्ति परमस्ति स श्रादिः'' [म० भाष्य० १।१।२१] इति प्रधानोऽर्थो विवक्षितः । निरुक्तशास्त्रस्य तादृश श्रादावदर्शनात् ॥

विधूतपाप्मा' इति । शास्त्रान्ते च—यां यां देवतां निराह तस्यास्तस्यास्ताद्-भाव्यमनुभवति इति च ।

वेदपदार्थविवरणे च बाहुश्रुत्यमन्वेष्टव्यम्—बिभेत्यल्पश्रुताद् वेदो मामयं प्रचिल्प्यिति इति व्यासवचनम् । ग्रबहुश्रुतस्यापि कर्तृ वचनात् तथार्था-भिवादादिभिः (?) श्रद्धधानस्य जन्तोरिपि इति सरस्वतीसूक्तिगुणस्तुत्य-सुरामुदं कुर्वते । ग्रतो यथाशक्ति दिङ्मात्रं प्रदर्श्यते—

ब्रह्म जज्ञानं प्र<u>थ</u>मं पुरस्ताद्वि सीमृतः सुरुची वेन आवः। स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सृतद्य योनिमसंतद्य विवंः ॥१॥

सर्वमन्त्रव्याख्याने प्रथममार्षकथनं कर्त्तव्यम् । मत्स्यान जालमापन्ना-नामेतदाषं वेदयन्ते इत्यत्र प्रदिशतम् । नकुलो नाम ऋषिः । स्रादित्यो देवता [ इति] शौनकिषदर्शनम् । यस्य वाक्यं स ऋषिः, " या तेनोच्यते सा देवता" इति । धर्मादिष्टवनेऽस्य विनियोगः । परोक्षकमोऽयं विनियोगः ।

er see those r in the

१. निरु० १।१८॥

२. नात्रान्तपदेन "यां यां देवतां निराह" [निरु० १३।२३] इत्यत्रैव निरुक्ते शास्त्रस्य परिसमाप्तिभवतीति भ्रमितव्यम् । पुर्ववदत्रापि नान्तपदेन "यस्मात्परं नास्ति पूर्वमस्ति सोऽन्तः" [म० भाष्य० १।१।२१] इति प्रधानोऽर्थी विवक्षितः । एतेन चतुर्दशोऽघ्यायो (त्रयोदशाध्याय एवास्यान्तर्भावमिच्छन्त्येके) निरुक्तसमुच्चयकारकाले नासीदिति वक्तुं न शक्यते ।। ३. निरुक्त १३।१३।।

४. म० भा० दाक्षिणात्ये पाठे आदि० १।२६४॥ औत्तरपाठे आदि० १।२६८ तु "मामयं प्रहरिष्यति" इत्येवं पाठ: ।

४. अष्टोऽयं पाठः । ६. अनुपलब्धमूलमिदम् ।

७. यजु० १३।३॥ तै० सं० ४।२।५॥ तैत्तिरीयसंहितायां 'बुध्न्याः' इत्यस्य स्थाने 'बुध्न्याः' इति पाठः । इ. निरु० ६।२७।

१. अत्र बृहद्देवता—[८।१४,१५] द्वृचस्तुं मारुतः प्रतेत्यैन्द्री वा, ब्रह्म यत्परम् । तत्रानिरुक्तसूक्तादावृगेका सूर्यमर्चित ।।

१०. ऋ० सर्वा० परिभाषा २।४॥

११. ऋ० सर्वा० परिभाषा २।५॥

१२. प्रवर्ग्य इति शेषः । तथाहि ऐतरेयब्राह्मणे [१।१६] प्रवर्ग्यस्तुतौ विनि-योगः । ग्राश्व० श्रौत ४।६॥ तैत्तिरीयसंहितायान्तु "ब्रह्म जज्ञानमिति रुक्ममुपदधाति" [४।२।७] इत्यादिना चयने रुक्मनिधाने विनियोगः ।

परोक्षकृतोऽयं मन्त्रः प्रथमपुरुषयोगात्'।

ब्रह्म नामानि सर्वाणि सामान्येनाख्यातजानि हि नैरुक्तसमयत्वात् क्रियायोगमङ्गीकृत्य प्रयोगः । तथा हि तत्र-तत्र नामान्याख्यातजानि [इति ] शा [कटायनो ] नरुक्तसमयश्च इति । बृह वृह वृद्धौ इति ग्रन्थेभ्योऽपि दृश्यन्ते — इति मनिन् प्रत्ययान्तस्यैतद् रूपम् । सर्वतः परि-वृद्धत्वाद् ब्रह्मपदेन ग्रादित्यमण्डलमुच्यते । [भु] वनस्य तदाधाररूपे स्थितिरित्युपनिषत्सु गीयते—मण्डले हीदं जगत् प्रतिष्ठितम् इति । जज्ञान-मिति जायमानमुत्प [द्यमानम्] प्रथममिति मुख्यमुच्यतेऽन्येषां तेजसाम् । तथा च स्मरणम्—

> ब्राह्मणो वै मनुष्याणामादित्य [स्तेजसां दि] वि । शिरो वा सर्वगात्राणां धर्माणां सत्यमुत्तमम् ॥ ध

इति । पुरस्तात् पूर्वतः । कस्य ? सामर्थ्यात् जगदुत्पत्तेः । प्रथवा प्रत्यहमुदयास्तमङ्गीकृत्याह पुरस्तात् पूर्वस्यां दिशि, पूर्वमेव वा सर्वप्राणिनामुत्थानात् । वि इत्ययमुपसर्गः 'म्रावः' इत्याख्यातेन संबध्यते । कुत एतत् ?
म्रथंतो ह्यसमर्थानामानन्तर्यमकारणम् इत्यभियुक्तोपदेशात् । न निर्बद्धाः
उपसर्गा म्रथंन्निराहुः इति निरुक्तः भाष्यकारवचनाच्च । सीमतः सीमशब्दः
सर्वादिषु १ पठचते । विभित्तव्यत्ययेन सप्तम्येकवचनं द्रष्टव्यम् । कुतः एतत्
लभ्यते ? सुपां सुप म्रादेशा भवन्ति १ इति वैयाकरणात् [नियमात्] यथार्थं

१. "तत्र परोक्षकृता, सर्वाभिनीमविभक्तिभिर्यु ज्यन्ते प्रथमपुरुषैश्चाख्यातस्य" [निरु० ७।१] इति यास्कवचनमत्रानुसंघेयम् ॥

२. निरुक्त १।१२॥ 💎 ३. अ० ३।२।७५॥

४. तुलना-शत० ७।४।१।१४।। ५. अनुपलब्धमूलमिदम् ॥

६. मनुस्मृतावष्टमाध्याये द्वचशीतितमादुत्तरं प्रक्षिप्तरूपेणोपलभ्यते ॥

७. इदं न्यायभाष्ये [१।२।६] उपलम्यते ॥ 📉 🗸 निरु १।३॥

६. निरुक्तशब्देन निघण्टुरुच्यते । घटि निर्णये घातुः काशकृत्स्नीये घातुपाठे । 'निघण्टुः' निर्णायक इति तदीयकञ्चडटीकायां व्याख्यायते । तदेवं निरुक्तिनिघण्टुशब्दौ पर्यायभूतौ । तस्य च निघण्ट्वपरनाम्नो निरुक्तस्य 'समाम्नायः समाम्नातः' इत्यारभ्य भाष्यम् । अतएव सर्वे प्राचीना नैरुक्ता इमं ग्रन्थं निरुक्तभाष्यनाम्ना व्यवहरन्ति ।

१०. सर्वादीनि सर्वनामानि [ग्र० १।१।२७] इत्यत्र सर्वादिगणे 'सिम' शब्द एव पठचते न तु 'सीम' शब्द: । पाठान्तरं वा द्रष्टव्यम् ।

११. महाभाष्ये 'सुपां च सुपो भवन्तीति वक्तव्यम्' [७।१।३६] इत्येवं पाठ उपलभ्यते ॥

विभक्तिः सन् [नमयेत् इति नैरुक्तात्] । सर्वस्मिन्नित्यर्थः, सामध्यति सर्विस्मन् जगित । अथवा सीमशब्दः सीमापर्यायः अस्मन् पक्षे आकारो मर्यादार्थ [म्] ग्राह<sup>3</sup>। मूख्यमासीमतः । सर्वस्य सीमारूपेणावस्थितो लोका-लोकपर्वतः । ग्रालोकालोकपर्वत [ात्] इत्यर्थः । सुरुचः रश्मयः सुरोच-मानत्वात्, सुदीप्तान् रश्मीन् सहस्र-संख्यातान् । वेनः, सुप्तिङ्पग्रहिलङ्क नराणाम् इति लिङ्गव्यत्ययः, वेनम् । वेनतिः कान्तिकमि कान्ता । कस्य ? सर्वस्य भूतजातस्य । ग्रावः पूर्ववरणं मर्त्त्यस्य (?) लुङि छान्द-समेतद् रूपम्, विशब्दस्यात्र सम्बन्धः। व्यवृणोत् विवृतवान् विसृष्टवान् इत्यर्थः । न केवलं रिवमविसर्गमेवाकरोत् । किन्तर्हि ? स लिङ्गव्यत्ययः तत् । अथवा मण्डलमध्यस्थः पुरुषोऽभिधीयते । स आदित्यः बुध्न्याः, बुध्नम-न्तरिक्ष[म्], बद्धा अस्मिन् घृता आपः इति, तत्र भवा बुध्न्या दिश्ध उच्यन्ते । तथा च स्मरणम्-

[ताभ्यां] स शकलाभ्यां तु दिवा भूमि च निर्ममे। मध्ये व्योम दिशक्चाष्टावपां स्थानं च शाक्वतम् ॥ "

इति । उपमाः उप मि इत्यन्तिकनाम, परितो भूताः । अस्य ग्रादित्यस्य सर्वस्य वा जगतः, सर्वस्य समीपोपलब्धे । विष्ठाः विष्टम्य-स्थात्रीः । अष्टाविप दिशो विवृताः करोतीत्यर्थः । सतश्च योनि विद्यमानस्य वस्तुनः स्तम्भकुम्भादेः योनिम् । श्रसतश्च श्रविद्यमानस्य योनिम् । वेते-निप्रत्ययोन्तस्य वर्णव्यापत्त्यादिना योनिशब्दो निरुक्तः १२ । योनिमवगम्य १३ विवः विवृणोत (?) व्यवृणोत् प्रकाशितवानित्यर्थः । किमिदमुच्यते ?

१. निरु० २।१॥

२. द्र० निरु० १।७॥

३. 'यद्वा मर्यादार्थमाह' इति शुद्धः पाठो द्रष्टव्यः ।

४. द्र०—रघुवंशः [१।६८] मिल्लिनाथकृता तट्टीका च

प्. द्र ० ऋ० ६।४७।१८ -- युक्ता अस्य हरयश्शता दश । तै० सं० २।४।४--सविता यः सहस्रियः । जै० उप० ब्रा० १।४४।५—सहस्रं हैत ग्रादित्यस्य रश्मयः ॥

६. महाभाष्य० ३।१।८४॥ ७. निघ० २।६॥

इ. निरु० १०।४४॥

दिशो वा ग्रस्य बुध्न्याः । शत० ७।४।१।१४।।

११. निघ० २।१६॥ १०. मनु० १।१३॥

१२. तुलना—निरु० राहा

१३. 'स्रवगतिम्' इति पाठः स्यात् । स्रवगति ज्ञानमित्यर्थः ।

यावत् खलु भगवत म्रादित्यस्य तेजसा न व्याप्रियते भुवनमण्डलं, तावत् सदसद्भावौ न व्यासज्येते, व्यापृते तु घटोऽस्ति नवेति वक्तव्यं भवति । म्रातः सत्त्वमसत्त्वं च व्याञ्जितवानित्यर्थः ।।१।।

-:o:-

### नवीनवी भवति जार्यमानोऽहीं केतुरुषस्मित्यग्रेम् । भागं देवेभ्यो विदेधात्यायन् प्र चन्द्रमस्तिरते दीर्घमायुः ॥२॥

सूर्याया ग्रार्षम् । चन्द्रमा स्त्यते ग्रादित्यो वा । पापयक्ष्मगृहीत-स्यादित्ये चरौ पुरोनुवाक्यैषा । र

नवोनवः नवशब्दः प्रियवचनः, वीप्सायां द्विवंचनम् । प्रत्यहं प्रियतमः प्रतिपत्प्रभृतिष्वहःसु पूर्वपक्षा न्येषु (?, पूर्वपक्षोदयेषु) जायमानः कृतः ? प्रतिदिनमेकंकस्याः कलाया वृद्धेः । ग्रह्मां केतुः केतयित प्रज्ञार्थः, प्रज्ञापिता कर्त्ता इत्यर्थः । स निशाकर इति कालविद्भिरिभिधोयते । उषसाम् एकस्या एव पूजार्थे बहुवचनम् , उषसाम् ग्रग्रम् ग्रत्राङ पूर्वा [ द् ] गमेरग्रशब्दो निरुक्तः । ग्रग्रमागमनमुदयं प्रति एति गच्छत्यपरपक्षान्ते । कथम् ? प्रत्यहं

१. ऋ० १०। ५४। १६॥ तै० सं० २।४। १४ तत्र 'अग्रे' 'तिरति' इति पाठान्तरे।

२. चन्द्रमाः तस्यैषा भवति—नवो-नवो भवति [११।६] इत्यादि निरुक्त-मत्रानुसन्घेयम् । ग्राक्वलायने [१।८] काङ्खायने [१४।३२।८] च श्रौतसूत्रे दूणाशे [दुराशः, बहुहिरण्यः, ग्रातिमूक्तिः, बहुसुवणंदचैकस्यैव क्रतोर्नामघेयानि ] क्रतौ चान्द्रमासे चरौ विनियोगोऽस्य मन्त्रस्य ।

३. म्रादित्यदैवतो द्वितीयः पाद इत्येके । निरु० ११।६॥

४. यः पापयक्ष्मगृहीतः स्यात् तस्मा एतमादित्यं चरुं \*\*\* अमावस्यायां निवंपेत् \*\*\*नवो-नवो भवति जायमान इति पुरोनुवाक्या भवति । तै० सं० २।३।४।।

५. स्रत्र पूर्वपक्षशब्देन शुक्लपक्ष उच्यते, एवमपरपक्षशब्देन कृष्णपक्षः । पूर्व-ममान्ता एव मासा बभूवुः । स्रतएव पञ्चाङ्गेषु स्रद्ययावत् स्रमावस्यायाः ३० स्रङ्कः-संकेतः संगच्छते । दक्षिणभारते साम्प्रातमप्यमान्ता एव मासा भवन्ति ॥

६. निरुक्त १२।७॥ तथा 'उषसां पूजार्थे बहुवचनम्' इति स्कन्दस्वामिनो निरुक्तटीका (११।६) द्रष्टव्या।

<sup>ं</sup> ७. अत्र निरुक्तम् — "अग्रमागतं भवति" इति । ६।२॥

क्षीयमाणावयवः कमेणापरपक्षान्ते सवितर्यु षःकालसमीपर्वात्तः निलयं यातीत्यर्थः। एवं पूर्वपक्षापरपक्षान्ते निर्वह [हिवषां] निर्वा[प]णेन भागम् भजनीयमाहारत्वेन, ग्राज्यादि हिवरुच्यते। तथा च श्रूयते इतः प्रदानं देवा उपजीवन्ति' इति। तद् देवेभ्यः यागाङ्गभूतेभ्यो विदधाति करोति, ग्रायन् ग्राभिमुख्येन गच्छन्, चक्रवत् प्रजा भ्राम्यमाण इत्यर्थः। [प्र] प्रशब्दस्ति-रत इत्यत्र संबध्यते। चन्द्रमाः चायन् पश्यन् भूतानि द्रवत्यन्तरिक्षं निर्माता चोदकस्येति धातुजत्वं प्रदिश्वतम् । स तिरते प्रतिरते प्रकर्षेण वर्द्वयति दीर्घ [मायुः] शतसंवत्सरलक्ष[ण]मायुर्वृष्टादृष्टसाधनम् । कस्य ? स्तोतृणां यष्टृणां च।

ग्रथवा पूर्वापरं चरतः इति पूर्वस्थामृचि सूर्यचन्द्रमसोः सह स्तुति-दर्शनादत्रापि स्तुतिसम्भवात् द्वितीयः पाद ग्रादित्यदैवतः । ग्रत एवाय-मादित्ये चरौ विधीयते । ग्रह्मां केतुः 'पूर्व केतुशब्दो व्याख्यातः"। स च दिनकर इति ज्योतिश्चक्रविद्भिरिभधोयते । उषसाम् उषसः ग्रग्रम् भ्राग-मनम् मर्यो न योषामभ्येति पश्चात् इति मन्त्रान्तरदर्शनात् ॥

#### -ioi-

## तद्दिष्णोः पर्मं पुरं सद् पश्यन्ति सूर्यः । द्विविव चक्षुरातंतम् ॥३। ।

मेघातिथेरार्षम् । द्युस्थप्रदर्शनार्थं समाम्नातस्य मण्डलमभिष्टूयते । देवताकाण्डे च प्राधान्यस्तुतिभाजः । तथा ह्य क्तम् - ग्रथातो देवतम् ।

१. तै० सं० ३।२।६॥

२. निरुक्तकारेणेति शेषः । चन्द्रमाश्चायन् द्रवति, चन्द्रो माता । निरु० ११।४॥ स्कन्दटीकाप्यत्रानुसन्धेया । निरुक्ते 'द्रमति' इति प्रायिकः पाठः ।

३. ऋ० १०।५५।१५॥

४. तुलना-निरु० ११।६॥

४. द्र० पृष्ठ ४, टि० ४।

६. 'दशकेतुशब्दो व्याख्यातः' इति हस्तलेखपाठो भ्रष्टः ।

७. ग्रस्मिन्नेव मन्त्रव्याख्याने ।

द्र. स्कन्द स्वामी 'ग्रग्रशब्दोऽन्तवचनः । ग्रन्तं प्रत्युषसामन्त उदेति' इत्याह । निरु० टीका ११।६॥ ६. ऋ० १।११५।२॥

१०. ऋ० १।२२।२०।। तै० सं० १।३।६।। ११. पठचन्त इति शेष: ।

तद् यानि नामानि प्राधान्यस्तुतीनां देवतानां तद्दैवतिमत्याचक्षते इति । निरुक्तकाण्डत्रयं श्रूयते—नैघण्टुकम्, नैगमिकम्, दैवतिमिति । तथा चाहु-नैरुक्तिकाचार्याः"—

श्राद्यं नैघण्टुकं काण्डं द्वितीयं नैगमं तथा । तृतीयं दैवतं काण्डं शास्त्रमेतत् त्रिधा स्थितम् ॥³ इति

तित् तच्छब्देन निरुपमं तेजोनिधानं जगद्व्यापारकारणं मण्डल-मुच्यते । [विष्णोः] विष्लृ व्याप्तावित्यस्य, विशतेर्व्यश्नोतेर्वा, तद्रूपाश्र-याणां धातूनामर्थस्य विद्यमानत्वात् । तथाहि ऋर्थनित्यः परीक्षेत इति भाष्यकारो निरवदत् । [विष्णोः] विष्णुरादित्य एव नभसो व्याप्त्या दीप्त्या [च], न वस्त्वन्तरं निरुक्तदर्शनात् । विष्णोर्भगवत ग्रादित्य-[स्य] परमम् उत्कृष्टम्, पदम् पद्यतेः । तथा च श्रूयते—स यञ्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः । एवं तत्रादि [त्य] शब्देनादित्यमण्डलम्भि-धीयते । स्रतो मन्दिरं मण्डलं सदा सर्व [दा] एव पश्यन्ति सूरयः पण्डिताः परिपक्बज्ञानाः। ननु च सर्वो लोकः पश्यति मण्डलं, न सूरिगण एव ? सत्यमेतत्, तथापि पश्यदक्षण्वान् न विचेतदन्धः इति वचनात् निगमनिरुक्त-व्याकरणादिविद्यारूपेण चक्षुषा यः पश्यति, स एव पश्यतीत्युच्यते । स एव हि संसारबन्धनान् मुच्यते, नान्य इति । तथा चोक्तम् सम्यग्दर्शनसम्पन्नः कर्मभिनं च बध्यते इति। दिवि चुलोके इवशब्दश्चक्षुश्शब्दात् परो द्रष्टव्यः चक्षुरिव, यथा चक्षुः प्रत्यक्षगोचराणां पदार्थीनां प्रकाशकम्, एवमन्तरस्थस्य सर्वस्य हिमबदादेवंस्तुनः प्रकाश[क]रूपेणावस्थितम् [म्रा] म्राभिमुख्येन ततम् पदार्थं प्रतिः तनु विस्तारे, विस्तीर्णमवस्थितमित्यर्थः । तथा च श्रूय<del>ते तस्मात् सर्व एवं मन्यन्ते मां प्रत्युदगात्<sup>६</sup> [इति,] पुरुषं पुरुषं</del>

१. निरु० ७।१॥ २. निरुक्तशब्द उक्थादिषु (गणपाठ ४।२।६०) पठचते, तस्माट्ठक् । नैरुक्त-शब्दस्तु श्रीत्सिंगिकेऽणि द्रष्टव्यः, प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली (रामा० ६।१४।३) इति यथा । ग्रन्थकारोऽशीतितममन्त्रव्यास्याने 'शाक पूणिना नैरुक्ताचार्येण' इत्यपि पठति ।

३. निरु० इलो० वा० १।६।२५७-५८।। सायणेनर्ग्वेदभाष्योपोद्धाते, षड्गुरु-शिष्येण सर्वानुक्रमणीटीकायां च वचनमिदमुद्धियते ।

४६ निरु २१११। ४. ब्र० निरु १२११८, १६॥ ६. तै० उ० राजा

७, ऋरू १।१६४।१६॥ = मनु० ६।७४॥

६. तै० सं० ६।४।४॥

प्रत्यादित्यो भवति इति च । तद् वयमिप वन्दामह इत्यभिप्रायः ॥

—:o:—

## श्वतिभन्तु शरदो अन्ति देवा यत्रो नश्वका जुरसं तुनूनीम् । पुत्रासो यत्रे पितरो भवनित मा नी मुध्या रीरिष्तायुर्गन्तीः ॥४॥

गोतमो विश्वान् देवान् स्रायुः प्रार्थयते । शतम्, इत् नु इत्येतौ शब्दौ निपातौ पादपूरणौ । शरदः शरच्छब्दः संवत्सरपर्यायः, संवत्सरान्, शत-संवत्सरमायुरित्यर्थः । कुतः ? उत्तरत्रायुर्ग्रहणात् । स्रन्ति स्रत सातत्यगमन इत्यस्यैतद् रूपम्, सातत्येन नित्यत्वं लक्ष्यते । नित्यं जरामरणनिर्मु कान् कुरुध्वमिति वाक्यशेषः । कीदृशं तदायुः? उच्यते यत्रा नः, ऋषि तुनुधमक्षु ० इति दीर्धत्वम्, यत्र यस्मिन्नायुषि नः स्रस्माकम्, च [क्रा] लिण्मध्यमपुरुषस्य बहुवचन एतद्र पं भविष्यदर्थे द्रष्टव्यम्, करिष्यथ यूयमित्यर्थः । जरसं जरा तन्त्रां तनुशब्दः शरीर-वचनः । एतदुक्तं भवति-जीवन् भद्राणि पश्यति इति लोकसंवादात् । सर्वसम्पत्साधनभूतमायुः शत्संवत्सरलक्षणमाशास्यते । उत्तरोऽर्धचीस्यैव प्रपञ्चः । स्रस्मासु जीवतसु [पुत्रासः] स्रस्मत्युत्रा स्रपि पुत्रवन्तो भविष्यन्ति इत्यर्थः । प्रार्थनीयं हि तत् । यत स्राह—

### पुत्रेण लोकान् जयति पौत्रेणानन्त्यमञ्जुते । स्रथ पुत्रस्य पौत्रेण बध्नस्याप्नोति विष्टपम् ॥

इति । तादृशमायुः । [पुत्रासः] छान्दसस्त्वसुगागमः पुत्राश्च यत्र यस्मि-न्नायुषि पितरो भवन्ति भविष्यदर्थे लट् भविष्यन्ति । मा इति प्रति षेधार्थो निपातो रीरिषत इत्याख्यातेन संबध्यते । नः ग्रस्माकं मध्या मध्य-

१. अनुपलब्धमूलमिदम् ॥

२. ऋ० १।=६।६॥ ३. म्रब्झा० ६।३।१३३॥

४. ग्रनुपलब्धमूलिमदम् । क्विचिदेवं पठचते—'न मृतो जयते शत्रून् जीवन् भद्राणि पश्यति । मृतस्य भद्राणि कुतः कौरवाय जयः कुतः ॥'

थू. मनु० ६।१३७॥ म० भा० श्रादि० ७४।३८ (काचित्कः पाठः)।

शब्दात् सप्तम्येकवचनस्य सुपां सुलुक् दत्याकारः । मध्येऽपर्याप्त एव पुरुषार्थं इत्यर्थः । रोरिषत रिषतिहिंसाकर्मा, मा रीरिषत मा विधष्ट । तद् स्रायुः उक्तलक्षणं गन्तोः दृष्टादृष्टोपकारार्थं कृतार्थात् प्राप्तुमित्यर्थः ।।

#### -:o:-

## अदितिचौरिदितिर्न्तिरिक्षमिदितिर्माता स पिता स पुत्रः। विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमिदितिर्जनित्वम् ॥५॥

ग्रनेन गोतमोऽदितेर्देवमातुर्भू मानमाह । ग्रदितिश्रौः कार्यकारणयो-रभेदोपचारेण कार्यस्य कारणव्यपदेशः । ग्रदितिप्रभवत्वात् द्यौरदितिरुच्यते । तथा अदितिः एव ग्रन्तिरक्षम् । ग्रदितिर्माता निर्माता निर्माती वृष्टिदानेन सर्वस्य जगतः । स पिता सैव पिता पालियत्री । तेनैव कर्मणा सर्वस्य भूत-जातस्य स पुत्रः सैव सर्वथा(?, दा) पुरु बहु त्रायते इति पुत्र इत्युच्यते । कि च विश्वे देवा ग्रदितिः देवमातृत्वाद् देवा ग्रदितिरित्युच्यन्ते । पञ्चजनाः, चत्वारो वर्णा निषादः पञ्चमः इति देवगन्धर्वादयो वा, ते चादिति-प्रभवत्वादेवमुच्यन्ते । कि बहुना ग्रदितिर्जातम् ग्रदितिः कारणमेव यत् किञ्चित् जगति जातम् । ग्रदितिर्जनित्वम् ग्रदितिः कारणमेव जनिष्य-माणमुत्पद्यमानमपि । 'सा नः पातु सदा ग्रदितिः' इति वाक्यशेषः ।

नित्यपक्षेण प्रकृतिरुच्यते<sup>६</sup>, तद्विकारः सर्वमिति योज्यम् ॥

-:0!--

## यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनिमहाकरम् । अग्निष्टत् स्विष्टकृत् विद्वान् सर्वे स्विष्टं सुहुतं करोतु स्वाहा ॥६॥

१. ऋष्टा० ७।१।३६॥ २. ऋ० १।८६।१०॥ ३. तुलना—निरु० २।११॥

४. निरु० ३।८॥

४. द्र०--गन्धर्वाः पितरो देवा ग्रमुरा रक्षांसीत्येके । निरु० ३।८।।

६. तुलना - निरुक्तस्कन्दटीका ४।२२, २३ पृ० २६३, २६४।।

७. श्राप० श्री० ३।१२।१॥ प्रत्र 'स्वाहा' पदं न पठचते, यागे तु प्रदानार्थोऽनु-षज्यते । तुलनीयम्—शत० १४।६।४।२४॥

यज्ञे कर्मणि वर्तमानानामृत्विजामवश्यं प्रस्मरणसंभवात्, प्रस्मरणमूल-त्वादूनातिरिक्तस्य, तदुपपत्तौ विगुणं कर्म स्यात् । विगुणाच्च कर्मणः फलाभावः । तदुपशमनार्थमेतत् प्रायश्चित्तम् ।

यदस्य यागाल्यस्य कर्मणोऽत्यरोरिचम् अतिरेकं कृतवानहं यद्वा वा शब्दः समुच्चये वायुर्वा त्वा मनुर्वा त्वा' इति यथा, यच्च न्यूनम् हीन-मित्यर्थः । इह प्रकृते कर्मणि अकरम् कृतवानस्मि । अग्निः अङ्गतेर्गत्यर्थस्य अग्निरागमयिता गमयिता [च] भूतानां, प्राणभूतो रुद्रोऽभिधीयते । [तत्] स च स्विष्टकृदाल्यः । तथाहि श्रूयते—रुद्रोऽग्निः स्विष्टकृत्' इति । ततः प्रकृतमूनातिरिक्तं स्विष्टस्य कर्ता विद्वान् जानन् सर्वं कर्म स्विष्टं याज्यया इष्टं दुरिष्टमपि स्विष्टं करोतु इति वाक्यशेषः । सुहुतम् दर्व्यादिन दुर्हुत-मपि सुहुतं करोतु । स्वाहेति प्रदानार्थो निपातः ।।

-:o:-

आ प्र द्रंव हरिको मा विवेनः पिश्लं क्षराते अभि नः सचस्व।
नहि त्वदिन्द्र वस्यो अन्यदस्त्यमेनाँ विचुज्जनिवतश्रकर्थे ॥७॥

प्रधावास्मान् प्रति, हे हरिवः मघवन् ! मा वि[वेनः वे नित ] स्सामर्थाद् लम्बनार्थः मा विलम्बिष्ठाः । यहा कान्तिकर्मा, विगतकामो विगन्तेच्छः सामस्तु [त] इच प्रतिमातुः । यहा गितकर्मा, मा विगमः, यावद् यज्ञः समाप्यते तावत् तिष्ठेत्यर्थः । हे पिशङ्गराते पिशङ्गा रातिर्यस्येति बहुन्त्रीहिः, पिशङ्गवर्णस्य सुवर्णादेरित्यर्थः ग्रभि नः सचत्व व्यवहितसम्बन्धः प्रभि सेवस्वास्मान् कर्मान् कर्मात् (?) । कस्मादेवमभिधीयते ? उच्यते— [निह्] हिशब्दोऽयं यस्मात् त्वत् त्वतः ग्रन्थत् किञ्चिदिप हे इन्द्र वस्यः वसुमत्तरः ग्रस्ति त्वमेवातिशयेन धनवानित्यर्थः । यतश्च ग्रमेनांश्चित् जनिवतः जायावतः [चकर्थ] करोषि । धनवन्तं हि स्त्री कामयते । तथा च लोकवादः—धनमभिजनमापादयित इति । तच्च धनं त्वत्प्रसादात् लभ्येतेत्यभिप्रायः ।।

१. तै० १।७।७॥ कार्लसं० १३।१४॥ निरु० २।५॥

२. अनुपलब्धमूलमिदम् ॥

३. ऋ० धा३श२॥

४. अनुपलब्बमूलमिदम् ॥

# अया ते अग्ने समिधा विधेम पति स्तोमं शस्यमानं गृभाय । दहाशसी रक्षसः पाह्यस्मान् द्रुहो निदो मित्रमहो अवद्यात् ॥८॥

वामदेवस्य । निशेष्टौ सामिघेनीषु ग्रस्या ऋचो विनियोगः । ग्रया ग्रम्या ते षष्ठी चतुर्थी वा द्वितीयार्थे, द्वितीयैकवचनस्य वा [ते] ग्रादेशः छान्दसत्वात् । हे ग्रग्ने सिमधा विधेम परिचराम, लोडर्थे लिङ् । प्रति इत्युपसर्गो गृभाय इत्यनेन संबध्यते । स्तोमम् इमं, सामघेनीनां शस्त्राणां च तुल्यधर्मत्वात्, [ शस्यमानम् ] शस्त्रधर्मेण कियमाणं गृभाय गृहाण, प्रातगृह्य च दहाशसः ग्रशंसितृन् ग्रात्मनः रक्षसः राक्षसान्, पाहि रक्ष च ग्रस्मान्, कुतः ? द्वृहः द्रोग्धः निदः निन्दितुश्च सकाशात् हे मित्रमह मित्रा-णां पूजियतः अवद्यात् गर्ह्याच्च पानात् ॥

-:0:--

## णुना वॉ अप्रिं नमंसोर्जो नपतिमा हुवे । भियं चेतिष्ठमर्ति स्वध्यः विश्वस्यदृतम्मृतम् ॥९॥

विसष्ठस्यार्षम् । प्रातरनुवाकाश्विनयोः (?, प्रातरनुवाकेऽश्विनोः) शस्यते । एना अनेन, वः छान्दसत्वात् द्वितीयैकवचनस्य वसादेशः त्वां अग्निन नमसा अन्ननामेदम् , हिवर्लक्षणेनान्नेन निमित्तभूतेन तदुपभोक्त-व्यमित्यवमर्थमित्यर्थः। यद्वा स्तोत्रं, तेन निमित्तभूतेन । अर्जोनपात् अर्णणं बीजलक्षणं रसो वृष्ट्यादिलक्षणः तस्य नपात् पौत्रः अग्निः। कथं ? ततो 'ह्योषिववनस्पतयो जायन्ते, भ्रोषिववनस्पतिभ्य एष जायते इति।

१. ऋ० ४।४।१५॥ तै० सं० १।२।१४॥

२. श्रग्नये रक्षोघ्ने पुरोडाशमष्टाकपालं निर्वपेद् "निशितायां निर्वपेद् [तै॰ सं॰ २।२।२] इत्यादिना रक्षोघ्नेष्टिः समाम्नायते । श्रस्यामिष्टौ कृणुष्व पाज इत्यनुवाकः कृत्स्नो विनियुक्तः, तस्मिन्नृचोऽष्टादश । तासु पञ्चदश सामिघेन्यः । एका पुरोऽनुवाक्या, द्वे याज्ये विकल्पिते इति सायणः [तै॰ सं॰ भा॰ १।२।१४] तत्रेयं पञ्चदशी ।।

३. ऋ० ७।१६।१॥

४. श्राश्वलायनश्रीतसूत्रे प्रातरनुवाके शस्यते । अ०४ खं० १३॥

पू. निघ० २।७।।

६. 'ताम्य स्रो' इति निरुक्तपाठः [८।४] ।। ७. निरु ८।४॥

एवमिनिरूर्जः पौतः। त्वाम् आहुवे आहूयाम् कि लक्षणम् ? प्रियम् देवानां मनुष्याणां च चेतिष्ठम् अतिशयेन चेतनावन्तम् अरितम् अवतमति पर्याप्त-मित स्वध्वरम् शोभनयज्ञं विश्वस्य सर्वस्य यजमानगणस्य य इष्टोऽधिकृ[तः] तस्य कर्मणि तस्य दूतसमृतम् अमरधर्माणम् । एतदुक्तं भवति-तमाशा-समृद्धये ब्राह्मये स चाहूतो देवान् प्रति दौत्यं करिष्यतीत्यभिप्रायः ॥

-:o:--

ममग्नि वचौ विद्देष्वंस्तु व्यं त्वेन्धीनास्तुन्वं पुषेम । महां नमन्तां प्रदिशाश्चतं मस्त्वयाध्यं क्षेण पृतंना जयेम

विभवस्यार्षम् । संसवे वैश्वदेवे शस्त्रे विनियोगः । मम एकवचनं वह-वचनस्य स्थाने; ग्रस्माकमित्यर्थः । हे ग्रग्ने तव प्रसादाद् वर्चः "ब्राह्मं तेजो वर्चः " इत्युक्तेः, तद् विहवेषु विविधमाहूयन्ते शकादयो देवा यस्मिन् स विहवः संसव उच्यते । तस्मिन्नस्माकमेव सोमयागजनितं ब्राह्मं तेजः श्रस्त भवतु, ग्रस्य यजमानस्येत्यभिप्रायः। किं च वयं [त्वा] त्वाम् इन्धानाः दीपयमाना समिद्भिरन्वहं तन्वं तनुं शरीरमस्मदीयं पुषेम पुष पुष्टी पुष्येम । त्वत्प्रसादाद् बहुधनमस्माकमस्तु इत्यर्थः । [मह्यम् ] बह्वर्थमेकवचनमस्मभ्यं नमन्ताम् नम प्रह्लत्वे प्रह्लोभवन्तु प्रदिशः प्रकृष्टा दिशः चतस्रः दिक्शब्देनात्र दिङ् निवासिन उच्यन्ते मञ्चाः क्रोशन्ति इति यथा । सर्वेषामपि भूतानामी-श्वरत्वमाशास्यते । किं च त्वया त्वयैव श्रध्यक्षेण अग्रेसरेण पृतनाः सेनाः प्रतिद्वन्दिभूताः जयेम । भगवतोऽग्नेः प्रसादादस्मच्छत्रवोऽप्यपहृतवर्चसो निलीनाः शेरतामित्यर्थः।

-:0:-

१. ऋ० १०।१२८।१॥

२. ज्ञानविषये विद्विषाणयोः स्तुत्ययोरह्नोः सन्निपातनं संसव इत्याचक्षते इति । शां० श्री० १३ । १ ।। श्रत्र भाष्यम् — कियमाणकर्मज्ञानगोचरे देवयजनानन्तर्ये विद्विषाणयोर्यजनमानयोः सुत्ययोरह्नोर्यः सन्निपातः, एककालोपनिपातः पदार्थानां तं संसव इत्याचक्षते याज्ञिकाः इति । शांठ श्री० भा० १३।४।१॥

३. विहल्यो वैश्वदेवम् । शां० श्रौ० १३।४।१७॥ ४. अनुपलव्धमूलमिदम् ॥

थ. तुलना— महामाष्य अ० ४।१।४८॥

ऋध्याम् स्तोमं सनुयाम् वाजमा नो मन्त्रं सुरथेहोपं यातम् । यशो न पुक्वं मधु गोष्वुन्तरा भूतांशो अश्विनोः कार्ममन्नाः ॥११॥

भूतांशो नाम कश्यपपुत्रोऽश्विनाबालः । प्रत्यक्षकृतोऽयं मन्त्रः । कुत एतत् ज्ञायते ? मध्यमपुरुषयोगात् । ऋध्याम ऋधु वृद्धौ ऋद्धं समृद्धं स्वर-सौष्ठवादिना स्तोतम् युष्मद्गुण (?) सम्पूर्ण कुम्म इति शेषः। न केवलं युष्मत्स्तवमेव कुर्मः [कि तर्हि ?] सनुयाम सनु दाने दद्म च वाजम् वाज-मित्यन्ननाम' ग्रन्नं हवि: [ग्रा] ग्राकारस्योपयातमित्याख्यातेन सम्बन्धः नः ग्रस्माकं मन्त्रं मत्वर्थीयोऽयं प्रत्यय, ऋगादिभिर्मन्त्रैर्मन्त्रवन्तं याज्यावन्त-मित्यर्थः । सरथा प्रथमाद्विवचनस्य सुपां सुलक्' इत्याकारः सरथा (थौ) समानमेकं रथमारुह्यत्यर्थः इह इहेति कालः प्रतिनिर्दिश्यते, एतिसमन् काले उपयातम् श्राख्यातोपसर्गयोर्मध्य श्राकारः प्रविशति उपायातमुपगच्छत-मित्यर्थः । श्रागतयोश्च युवयोः यशो न यश इत्यन्ननाम न शब्द उपरिष्टा-दुपमार्थीयः । पुरोडाशादचन्नमिव पक्वं पक्वसदृशं भोजनयोग्यमि-त्यर्थः । मधु मधुररसम् इष्टतरिमत्यर्थः । गोषु सप्तमीवहुवचनं षष्ठी-वहुवचनस्य स्थाने गवाम् अन्तः अन्त शब्दो मध्यपर्यायः मध्ये ऊधिस वर्त-मानमित्यर्थः । किं तत् ? सामर्थ्यात् पयः [मा] म्राकारः 'म्रप्राः' इत्य-नेन सम्बध्यते । भूतांशः ग्राहिवनोः चन्द्रादित्यरूपयोः कामं प्रकामं (?) अप्राः प्रा पूरणे, आभिमुख्येन पूरयति प्रवर्ग्याशै । एतत् ज्ञात्वा तूर्णमुपयात-मिति संबन्धः ॥

—:o:—

अवं तु हेळा वरुण नमाभिरवं युक्ताभिरीमहे हुविभिः। क्षयंत्रस्मभ्यंमसुर प्रचेता राज्ञन्नेनांसि शिश्रयः कृत्यानि ॥१२॥

शुनःशेपो यूपे नियुक्तो वरुणमाह—ग्रव इत्ययमुपसर्ग ईमह इत्या-ख्यातेन सम्बध्यते ते तव हेळः क्रोधनामेदम् । तथा ह्याहुर्ब्रह्मवादिनः—

१. ऋ० १०।१०६।११॥ २. भ्रष्टोऽत्र पाठः ॥ ३. निघ० २।७॥

४. अत्र कश्चित् पाठस्त्रुटितः । यद्वा 'मत्वर्थीयोऽच्प्रत्ययः' इति पाठः स्यात् ॥

प्र. ब्रष्टा० ७।१।३६।। ६. निघ० २।७।। ७· तुलना-—निरुक्त १।४।।

प्रत्यक्षहेतुप्रसादा राजानः' इत्यादि । पूर्वमयागजिनतो योऽस्माकमुपिर रोषः, तं रोषं हे वरुण पित ग्राच्छादितः वारिणा तेजसा वा सर्वस्य, नमोभिः स्तुतिभिः ईमहे इति 'सिहावलोकनन्यायेनाख्यातस्यापकर्षः । ग्रवेमहे ग्रव इत्ययमपेत्यस्य स्थाने द्रष्टव्यम्, ईमहे याच्ञाकर्माऽन्यत्रः³, इह तु गत्यर्थः, ग्रपगमयामेत्यर्थः । ग्रव इत्यस्यापि पूववत्संबन्धः । यज्ञेभिः यज्ञैः सप्तम्यर्थे तृतीया यज्ञेषु यागेषु ग्रवभृथेत्यादिषु ईमहे हविभिः 'एककपालादिभिश्चापगम्याम इत्यर्थः । यत एवमतः क्षयन् क्षि निवासगत्योः निवसन् स्वस्मिन् स्थाने गतरोषस्त्रायित्रत्यर्थः ग्रस्मभ्यम् विभिन्तदोषो मा भूत्' [ग्रसुर ग्रसुः] इति प्राणनाम द्रष्टव्यम्, मत्वर्थीयो रप्रत्ययः 'मुष्करः' इति यथा, प्राणवन् महाबल! प्रचेतः प्रकुष्टप्रज्ञ, उक्तं च भाष्ये—''तत्प्रज्ञस्या (?, तं प्रज्ञया) स्तौति'' इति । राजन् स्वामिन् सर्वस्य भूतजातस्य एनांसि पापानि वाङ्मनः कायजातानि इह जन्मिन पूर्वजन्मिन च [कृत्यानि] कृतानि शिश्रयः श्रथ शैथिल्ये शिथिली कुरु नाशय इत्यभिप्रायः पापमूल-त्वात् सर्वदुःखानामित्यर्थः ।।

-:0:-

# उदुत्तमं वरुण पार्शमस्मद्वीधमं वि मध्यमं श्रेथाय । अथौ व्यमदित्य ब्रते तवानीगसो अदितये स्याम ॥१३॥

शुनःशेपस्यार्षम् उद् इत्ययमुपसर्गः श्रथय<sup>६</sup> इत्यनेन संव यते । उत्तमम्

१. ग्रनुपलब्धमूलमिदम् ॥

२. 'सिंहो गच्छन् कदाचित् पृष्ठतोऽपि पश्यित' इति सिंहावलोकनन्याय: । तुलना काशिका० ३।३।४९॥ ३. निघ० ३।१९॥

४. वारुणमेककपालम् । शां० ब्रा० १८।६॥

ग्रत्र कश्चित् पाठस्त्रुटित इति प्रतिभाति ।।

ह. तुनना—'ग्रपि वाऽसुरिति प्राणनाम । ग्रस्तः शरीरे भवति । तेन तद्वन्तः' इति निरुक्तम् [३।६] ।। ग्रसुरशब्दो द्विविधः । ग्राद्युदात्तोऽनुदात्तश्च । ग्राद्युदात्तो हीनार्थकः । ग्रन्तोदात्तो बलवतो वाचकः । ग्रयमेवान्तोदात्तोऽसुरशब्दोऽवेस्ताग्रन्थे 'ग्रहुर' रूपेण परिणतः, न तु हीनार्थकोऽसुरशब्दः । वेदे निन्दनीयोऽसुर एवावेस्तायां 'ग्रहुर' संजात इति यत् पाश्चात्यानां वचनं तत्प्रलापमात्रमेव, ग्रजान-परमात्मवाचकोऽहुरः संजात इति यत् पाश्चात्यानां वचनं तत्प्रलापमात्रमेव, ग्रजान-परमात्मवं वा। ७. निरु० ६।१३॥ ६. वैदिकं दीर्घत्वं परिहाय 'श्रथय'।

हे वरुण पाशं रज्जुं ग्रस्मत् ग्रस्मतः सिंहावलोकनन्यायेनाख्यातमनुऋष्ट-व्यम्, उच्छ्रथय उन्मोचय ग्रव ग्रस्य च तेनैवाख्यातेन सम्बन्धः। ग्रधमम् पाशं अवश्रथय अव इत्ययमधो भावे द्रष्टव्यः, अध एव मोचय । वि पूर्व-वदेवाऽस्य सम्बन्धः मध्यमं पाशं तत्रैव श्रथाय विश्रथय । ग्रथ ग्रनन्तरं वयं पाशबन्धान्मुक्ताः, हे स्रादित्य स्रदितेः पुत्र ! व्रते व्रतमिति कर्मनाम कर्मणि तव त्वत्सम्बन्धिन वर्तमानाः ग्रनागसः ग्रागः पापमाह ग्राङ्पूर्वात् गमेः किल्विषम् इति निरुक्तम् । अपापाः सन्तः अदितरे स्रदि[तिरि]ति पृथि-वीनाम<sup>3</sup> पृथिव्यै स्याम पृथिव्यां चिरं जीवेम इत्यभिप्रायः । एवमास्यान-समय इयं मन्त्रस्य योजना ॥

ग्रथवा<sup>४</sup> किच्चद् यजमानः उत्तमाधममध्यमै: पाशैर्बद्धो राजानं वरुणं प्रार्थयते उत्तममुत्कृष्ट घोरं हे वरुण पाशं बन्धनहेतुभूतं पापं ब्रह्महत्यादि-महापातकरूपं [ ग्रस्मत् ] ग्रस्मत्तः उच्छ्रय ग्रवनयेत्यर्थः । अधमम् ग्रपि पाप-मभोज्यभोजनादिनिमित्तं ग्रपन<mark>्य मध्यम</mark>म् श्रपि पापमुपपातकादिरूपं नाशय । श्रथ ग्रनन्तरं त्वया क्षालितसर्वकल्मषाः सन्तो वयं हे श्रादित्य दीप्त-भाव ! व्रते कर्मणि तव त्वद्देवत्ये [ए]व वर्तमाना स्रनागसः स्रागः प्रमादः प्रमादरहिताः भ्रदितये स्याम ग्रक्षीयमाणाय स्याम, ग्रक्षया (?, ग्रक्षयम्) गमिष्याम इत्यभिप्रायः ।।

-:o:-

सेदंग्ने अस्तु सुभगं: सदानुर्यस्त्वा नित्येन हुविषा य उच्चेः। पिभीषति स्व आयुंषि दुरोणे विश्वेदंस्मै सुदिना सासंदिष्टिः ॥१४॥

वामदेवोऽग्निमाह सेत् सांहितिकः सुलोपः सः, इ[िदिित पद-पूरणः । हे अग्ने त्वत्प्रसादाद् अस्तु भवतु सुभग भग इति धननामवेयम्, भजतेर्भर्ज्यतेर्व्यज्यतेः (?, भृज्ज्यतेः) सर्वार्थाः (?), सुशब्द पूजायाम्, शोभनेन दृष्टोपकारेण धनेन धनवान्, सुदानु दाभाभ्याः नुः सुष्ठु पात्रेभ्यो

१. निरु० २।१३॥

२. निरुक्ते त्वेवं पाठः -- ग्राग ग्राङ्पूर्वाद् गमेः । एन एतेः । कित्विषम् । इति ३. निघण्टु १।१॥ ४. नैरुक्तपक्ष इयं योजना द्रप्टव्या ॥ [११।२४] ॥

प्र. ऋ० ४।४।७॥

६. निघ० २।१०॥ ७. पं० उणा० ३।३२॥

दाता अस्तु, दैव्यागादास्तु स्यात् दाता पात्र पात्र विशेषेण श्रद्धधानस्यैव च ग्रत्वे दत्वे बहुगुणं दानस्य वाष्यधंचंम्' इति वचनात् । कोऽसौ यस्त्वा [त्वां] नित्येन अग्निहोत्रादिना हिवषा य उवधः यश्चोक्यैः शस्राण्युक्थ-शब्देन' इह तद्वन्तोऽग्निष्टोमादय उच्यन्ते, तैः पिश्रोषित श्रोङ् तपंणे तपं-ियतुमिच्छिति तपंयित इत्यर्थः । किं च स्वे स्वकीये ग्रायुषि शतवत्सरलक्षणे शतायुश्च भवित्रत्यर्थः, दुरोणे दुरोण इति गृहनाम, स्वित्मन् गृहे स्थाने स्थितः सिन्नत्यर्थः । इदमप्याशास्यम्, यतो लौकिका ग्राहुः—स्वे गृहे निवासः स्वर्गनिवासः इति । विश्वा विश्वशब्दः सर्वपर्यायः सर्वा [इत] इच्छब्दः [ग्रिपशब्द]स्यार्थं ग्रनेकार्थत्वान्निपात्मानाम्, श्रस्मै यजमानाय सुदिना कल्याणदिना सा श्रसत् पञ्चमो लकारः, प्रस्तित्वर्थः, इष्टि इषु इच्छाः याम्, इच्छा पुत्रादिवषया, पुत्रादिव [तः] सकलात्वाद्, पुत्रादिवान् सकल-स्त्वाम् ग्राराधयन् मर्त्यः सर्वथा कार्त्तार्थ्यमापद्यतामित्यर्थः ।

-to:-

# ज्यन्न्य मित्रमह आरोहन्तुत्तंरां दिवंम्। हृद्रोगं ममं सूर्य हरिमाणं च नाशयं ॥१५॥

प्रस्कण्वस्यार्षम् । सूर्योऽभिधीयते स च द्युस्थानः । उद्यन् उदयगिरि-शिखरात् ग्रद्य ग्रस्मिन् काले मित्रमहः मित्राणां स्तोतृणामभिलिषतार्थप्रदानेन पूजियतः । ग्रथवा मित्रवदुपकारी महनीयश्चः त्वा ग्रारोहन् ग्राकारो बहु-वचन [ार्थः] बलेन स्वेन निहत्य रक्षांसि रोहन्, तथा च श्रूयते—ग्रादित्यो ह्या बोद्यन् पुरस्ताद् रक्षांस्यपहन्ति इति । किमारोहन्, उत्तराम् उत्कृष्टां

२. अत्र कश्चित् पाठस्त्रुटित इति प्रतिभाति । कदाचित् 'गृह्यन्ते' 'उच्यन्ते' वा स्यात । ३. निघ० ३।४॥ ४. अनुपलब्धमूलमिदम् ॥

१. श्रमुपलब्धमूलिमदम् ॥ अयमत्र शुद्धः पाठः—दात्रा पात्रविशेषेण श्रद्धधानस्य चैव हि । श्रत्ये दत्ते बहुगुणं दानस्यावाप्यते फलम् ॥"

प्र. 'लेट्शब्दस्तु वृत्तिकारदेशे जुगुप्सितः' इति । पदमञ्जरी, भाग २, पृष्ठ ५१६। तथा च नर्रासहाचार्योऽप्याह - जत्तरदेशे लेड् इत्यमञ्जले भाषान्तरे प्रयोगात् तद्देशीय- शाब्दिकादिभिर्लेट्प्रत्ययः पञ्चमलकारपदेन व्यवह्रियत इति । छलारीटीका ऋ०

१।१।१७।४, पृ० ७० क० ॥ इ. ऋ० १।५०।११॥

७. तै० सं० राधाशा

पुण्यकृति[भ]स्सेव्यमानामनुषमसुखस्थानं दिवम् । [हृद्रोगम्] हृदय-रोगं सर्वदुःखमूलं सन्तापिमत्यर्थः, मम त्वत्परिचारकस्य संसक्तपरितापस्य हृदयस्य सूर्यं हे सूर्यं हिरमाणं च हर्तारं च प्रभादीनां रोगविशेषम् नाशय निर्मूलं [कुरु] । प्रदर्शनार्थमिदम्, कुष्ठभगन्दरप्रमेहादीनष्टाविप महारोगान्नाशय । कि बहुभाषितेन, भगवन् भक्तवत्सल भवत्प्रसादात् नीरोगो भूयासम् इत्यर्थः । तथा ह्याप्तवचनम्—

श्रारोग्यं भास्करादिच्छेत् मुक्तिमिच्छेज्जनार्दनात् । ईश्वराज्ज्ञानमिच्छेच्छ्रियमिच्छेद्धुताशनात् ।। इति ।।

-:o:-

अप्रिं वं: पूर्व्य गिरा देवमीले वस्नाम्। सपुर्यन्तः पुरुष्टियं मित्रं न क्षेत्रसार्थसम् ॥१६॥

कश्यपस्यार्षम् । ग्राग्नि वः छान्दसत्वादेकवचनस्य वसादेशः त्वां (पूर्व्यम्) पूर्व्यमिति पुराणनामः गिरा स्तुतिलक्षणया वाचा देवम् दाना-दिगुणम् ईळे ईड स्तुतौ स्तौमि, वसूनाम् वस्विति धननामं धनानां, षष्ठीश्रु तेरर्थाय इति शेषः । ग्रथवा स्वस्वामिलक्षणा षष्ठी, धनानां स्वामिनमित्यर्थः । तथा ह्यु क्तवचनम् श्रियमिच्छेद्धुताशनात् इति, ग्रग्नौ वामं वसु सन्यदधत्र इति च श्रुतिः । ग्रथवा वसवः पार्थिवो देवगणः । तथा हि—ग्राग्निवंसुभिर्वासव इति समाख्यातः स्यात् पृथिवीस्थानाः इति भाष्य-कारवचनम् । तेषां स्वामिनमित्यर्थः । सपर्यन्तः सपर्यतिः परिचरणकर्मा बहुवचनमेकवचनस्य स्थाने सपर्यन् परिचरन् पुष्ठिप्रयम् पुर्विति बहुनामः

१. श्रनुपलब्धमूलिमदम् ॥ श्रस्य प्रथमं चरणम् 'श्रारोग्यं भास्करादि च्छेदिति' इत्येवं सेतिकं गौतमधमंसूत्रे निर्दिश्यते। द्र० मैसूर सं० पृष्ठ ४६६। श्रत्रेवं मस्करी-भाष्य एवं श्लोकः पठ्यते—-'श्रारोग्यं भास्करादि च्छेद् धनिमच्छेद्धुताशनात्। ऐश्वर्य-मीश्वरादिछेन्मोक्षिमच्छेज्जनार्दनात्॥ द्र० तदेव सं०, पृष्ठ ४६६। श्रस्य चतुर्थं चरणं स्कन्दोऽप्युदाजहार[स्कन्द टीका० भा० ३ पृ० ५३]

२. ऋ हा३१।१४॥ ३. निघ० ३।२७॥ ४. निघ० २।१०॥

प्र. तै० सं० १।प्रारे॥

६. निरु० १२।४१। तत्र '...समाख्या तस्मात्पृ...' इति पाठः ॥

७. भाष्यकार इह यास्कोऽभिप्रेतः । ६. निघ० ३।४॥ ६. निघ० ३।१॥

115213

बहुनां यजमानानां प्राणिनां वा सर्वेषां प्रियमिष्टं, किमिव ? मित्रं [न] क्षेत्र[साधसम्] साध संसिद्धौ यथा क्षेत्रस्य दृष्टादृष्टसाधनभूतस्य साधियतृ-मनुष्यः, तथा ह्यहमप्यभिलषितार्थप्रदायिनमिति सम्बन्धः ॥

-:0:--

## स्योना पृथिवी भवानृध्यरा निवेशनी। यच्छो नः शर्म सप्तर्थः ।।१७॥

मेधातिथेरार्षम् । [स्योना] स्योनमिति सुखनाम स्यतेरवसानार्थस्य. ग्राम्यसुखं भुक्त्वा ह्यवस्यति विनश्यति इत्यर्थः । तथा च स्मरणम्— इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषम् च्छत्यसंशयम् इति । सेवितव्यमिति सिवेर्वर्णव्या-पत्त्यादिना स्योनं, सेवितव्यं हि तदवश्यम् । तथा च स्मरणम् - भोक्ता च धर्मा व्यासवचनम् । ततः स्योना सुखरूपा सुखस्यानेकविधस्य संपादियत्री हे पृथिवि प्रथिते ! सक्तात्माकाशवत् भव भूयाः **ग्रनृक्षराः "ऋक्षरः कण्टक**र [ऋच्छतेः । कण्टकः कन्तपो वा]" कं सुखं सर्वप्रकारं सर्वप्रकारकं तपामि<sup>६</sup> नाशयामीत्युद्गतः तपतेर्वर्णव्यापत्त्या । कण्टकसदृशैर्जनैर्माभिभवनीया स्रयत्न-भोग्या च इत्यर्थः । निवेशनी निवेशयित्री च स्वर्गादिव त् रिथानं बहुधन-संपादनेन, यच्छ देहि नः अस्मभ्य शर्म-शर्म शब्दः सुखपर्यायो गृहपर्याय-इचास्ति", शर्म सूखं निर्वाणरूपं सप्रथाः सर्वतः पृथु प्रथितमश्नुयामित्यर्थः, अथवा शर्म गृहं सर्वतः पृथु प्रथितं त्रिभूमिप्रासादं सर्वर्तुं सुखसाधनस्थानं सुवारिमितं स्थानं देहीति सम्बन्धः ॥

-:0:-

२. निघ० ३।६॥ ३. मनु० २।६३॥ १. ऋ० १।२२।१४॥

४. अनुपलब्धमुलमिदम् । पाठोऽप्यत्र कदाचिद् भ्रष्ट इति प्रतिभाति ॥

५. हस्तलेखेऽत्र पाठस्त्रुटितः, स चास्माभिः कोष्ठे लिखितः । तुलना निरु०

<sup>ु</sup>६. ग्रत्र हस्तलेखे 'तवामि' इत्यपपाठः एवमुपरिष्टादपि 'तवतेः' इति ॥ अत्र दुर्गटीका—"कमहं तापयामीत्युद्गतः कण्टकः" इति । निरु० ६।३२ ७. शर्म इति सुखनाम । निघ० ३।६॥ शर्म इति गृहनाम । निघ० ३।४॥

#### अभि त्वां देव सवित्रीशांनं वायांणाम्। सद्यावन् भागमीमहे ॥ १८॥

शुनःशेपो यूपे नियुक्तः सिवतारमाह<sup>3</sup>—[ग्रिभि श्रभीत्ययमुपसर्ग ग्राभि-मुख्ये वर्तते, त्वा त्वां हे देव दानादिगुण सिवतः सर्वस्यः कर्मणः प्रसिवतः ग्रभ्यनुज्ञातः ईशानम् ईश्वरं वार्याणाम् वायं वृणोतेः, वरणीयानां प्रार्थनीयानामायुरादीनां सदा सर्वदा ग्रवन् ग्रवते रक्षणार्थस्य छ्पं रक्षन्, िकं ? लोक-पालत्वात् लोकानां भागम् कस्य ? प्रकरणवशादायुषः, ग्रायुरेव भजनी-यत्वाद् भागशब्देनोच्यते ग्रर्थः (?) ईमहे याच्ञाकर्मायं याचामहे । द्विकर्मंको याचिः "दुहियाचिरुधि" इति स्मरणात् । त्वामायुर्याचामहे । त्वमप्यात्तांनुग्राहकतयास्मानायुष्मतः कुर्वित्यभिप्रायः ॥

-:o:-

#### विश्वं देवाः श्रणुतेमं हवं मे ये अन्तरिक्षे य उप द्यवि छ । ये अग्निजिह्वा उत वा यजंत्रा आसद्यास्मिन् बहिषि मादयध्वम् ॥१९॥

भारद्वाजस्यार्षम् । प्रत्यक्षकृतोऽयं मन्त्रः । विश्वे देवाः विश्वशब्दः सर्वपर्यायः, सर्वे देवाः पृथिव्यादिस्थानाश्रयिणः श्रृणुत इमं हवम् ग्राह्वानं विज्ञापनिमत्यर्थः मे मम मत्प्रयुक्तमिति शेषः । के पुनस्ते ? ये वाय्वादयो देवाः
ग्रन्तिरक्षे सप्तमीश्रुतेर्वर्तमाना इति शेषः । ये ये च सूर्यादयः उप द्यवि
उपत्ययमुपरीत्यस्य स्थाने द्रष्टव्यः । उपसर्गव्यत्ययश्च भाष्यकारेण दिश्वतः
ग्रथापि निरित्येष समित्येतस्य स्थाने इति । दिव उपरीत्यर्थः स्थ भवथः ।
ये ये च ग्रिग्निज्ञ्वा जिह्वा प्रधानमङ्गानां, तन्मूलत्वात् सर्वव्यापाराणाम्,
तेनाग्नेः प्राधान्यमुच्यते; ग्रिग्निप्रधाना जातवेदःप्रभृतयः पार्थिवा देवाः,

१. ऋ० १।२४।३॥

२. "स सवितारमुपससाराभि त्वा देव सवितरित्येतेन तृचेन" इति । ऐ० ब्रा॰ ७।१६।। ३. निरु० ४।१॥ ४. निष० ३।१६॥

५. महाभाष्य० १।४।५१॥ ६. ऋ० ६।५२।१३॥

७. ग्रयं भावः 'उप' इति उपर्यंथंकस्य 'ग्रमि' उपसर्गस्य स्थाने ।

प. निरु० १२।७॥

उत वा उतशब्दोऽप्यर्थे वाशब्दश्चार्थे वायुर्वा त्वा मनुर्वा त्वा' इति यथा। ग्रिप च यजनाः यजमानानां त्रातारः । के पुनस्ते ? पृथिव्यादिस्थाना-श्रियणो देवास्त उच्यन्ते । कुतः ? नैरुक्तानां त्रिस्थानव्यितिरिक्तस्य देव-तान्तरस्याभावात् । पुरस्ताद् यच्छब्दश्चतेस्तच्छब्दोऽध्याहार्यः । ते सर्वे ग्रासद्य ग्रागम्य ग्रिस्मन् बिहिष बिहश्शब्दो यज्ञनाम, यज्ञे स्वेन भागधयेन मादयध्वम् मदो हर्षे हृष्यथ । हृष्टेषु विश्वेषु देवेषु युष्मास्वभिलिषतार्थ-सिद्धिभविष्यतीत्यभिप्रायः ॥

-:o:-

नमां महद्भ्यो नमां अर्ध्रकेभ्यो नमो युवंभ्यो नमं आशिनेभ्यः। यजांम देवान यदि शक्रवांम मा ज्यायंसः शंसु मा दृक्षि देवाः ॥२०॥

शुनःशेपो विश्वान् देवान्<sup>४</sup> प्रार्थयते । नमो महद्भ्यः नमःस्वस्ति-स्वाहास्वधा इति नमोयोगा चतुर्थी, नमोऽस्तु महद्भ्यो महनीयेभ्यो वृद्धेभ्य इत्यर्थः । नमो श्रभंकेभ्यः श्रभंकशब्दोऽल्पपर्यायः दभ्रमभंकिमत्यल्पस्य

<sup>्</sup>र. तै० सं० १।७।७।। का**०** सं० १३।१०।। निरु० १।६।।

२. तिस्र एव देवताः (निरु० ७।५) इत्यत्र एव-कारस्य निर्देशात्।

३, यास्केन नायं शब्दो यज्ञनामसु [निघ० ३।१७] पठितः, कदाचित् शाकपूणिना यज्ञनामसु पठितः स्यात् ।

४. ऋ० १।२७।१३॥

४. 'स विश्वान् देवांस्तुष्टाव नमो महद्म्यो नमो अर्भकेभ्य इत्येतयर्चया' इति । ऐ० ज्ञा० ७।१६॥

ऋक्सर्वानुक्रमणीकारस्तु 'अन्त्या दैवी'' [१।२७] इत्यादिना 'देवा देवता' इत्याह । अत्राह षड्गुरुशिष्यः—'ननु स विश्वान् देवांस्तुष्टाव नमो महद्भ्यो नमो अर्भकेभ्य इत्येतयर्चया [ऐ० ब्रा० ७।१६] इति ब्राह्मणदर्शनाद् वैश्वदेवीयं स्यान्न तु दैवी । उच्यते । तत्र विश्व इति सर्वशब्दपर्यायः । न तु विश्वदेवगणोऽभिष्रेतः'।। [पृ० ६६]

६. ग्रष्टा० २।३।१६॥ ७. निरुक्त ३।२०॥

इति वचनात्, ग्रत्पेभ्यो वालेभ्यः । नमो युवभ्यः, ननु सर्व एव देवता नित्ययौवनयुक्ता ग्रमृतपानात्, किमिदमुच्यते युवभ्य इति । सत्यमेवमेतत्, तथापि सर्वदेवानां वयोवस्थोच्यते इति विशेषः । नम ग्राशिनेभ्यः अशू व्याप्तावित्य [स्माद् इनण् ] प्रत्ययो भवति, ग्राशिनेभ्यो व्याप्तृभ्यः । कस्य ? वयसः प्रकृतत्वाद् वाल्यस्य यौवनस्य स्थविरस्य च, वयसो व्याप्तृभ्यो मध्यमवयस्केभ्य इत्यर्थः । न केवलं नमस्कारमेव कुर्मः [कि तिह ? ] यजाम देवान् सर्वान् यदि शक्तवाम इत्यात्मनो दैन्यं प्रकटयित, को जानीयात् मखावसानं भविष्यतीति । सर्वो हि लोकः प्रयोजनापेक्षयैव प्रवर्तते इत्याह—मा मेति प्रतिषधार्थो निपातो वृक्षि इत्याख्यातेन संबध्यते ज्यायसः सर्वार्थानां प्राधान्यात् ज्यायश्चव्यते, तन्मूलत्वात् सर्वपृष्ठवार्थानाम् । ज्यायस ग्रायुषः शसम् ग्रा छान्दसः परनिपातः, ग्राशंसम्-ग्राशंसनं प्रार्थनमित्यर्थः । वृक्षि वृश्चतेष्त्तमपुष्ठषैकवचनं मध्यमपुष्ठषवहुवचनस्य स्थाने मा छेत है देवाः युष्मत्प्रसादादायुरविनश्वरम्समाकमस्त्वत्यभिप्रायः ।।

-:0:-

#### सूर्यों नो दिवस्पति वाती अन्तरिक्षात् । अग्निर्नुः पार्थिवेभ्यः ॥ २१॥

चक्षोरार्षम् । अनेन मन्त्रेण तिस्रः प्रधानदेवताः प्रार्थ्यन्ते । तथा हि—
तस्त्र एव देवता इति नैरुवताः, ग्रिग्नः पृथिवीस्थानः, वायुर्वेन्द्रो वान्तरिक्षस्थानः । सूर्यो द्युस्थानः इति प्रतिजानीते । सूर्यः सुवित सरतीति वा सूर्यः ।
ग्रथवा सूर्यः स्वामी सर्वस्येति, सोः सन् (?, स्वर्य सन् सूर्यो) वर्णविपर्ययेण ।
तथा च श्रूयते—ग्रादित्य एषां भूतानामधिपतिः इति । सूर्यः नः ग्रस्मान्दिवः
द्युलोकात् द्युलोकोद्भवा [द्भया]दित्यर्थः पातु रक्षतु । वातः वांयु] श्च
ग्रन्तरिक्षात् ग्रन्तरिक्षभवाद् भयादस्मान् 'पातु' इत्यनुषङ्गः । [अग्निः]
ग्राग्विच नः ग्रस्मान् पाथिवभ्यः विभिवत (?वचन) व्यत्ययः पाथिवात्

१. माहिनमिति यथा । द्र० उ० २।४६॥ २. निरु० १।४॥

३. ऋ० १०।१५८।१॥ ० ४. निरु० ७।४॥

प्र. तुलना महाभाष्य० ३।१।११४॥

६. ऐ० ब्रा० ७।२०॥

पृथिवीभवाद् भयात् 'पातु' इत्यनुषङ्गः । त्रयाणां लोकेश्वराणां प्रसादेन सर्वदुःखोपशमोऽस्त्वित्यभिप्रायः ॥

-:0:-

#### उपं त्वाग्ने द्विवेदि<u>वे</u> दोर्षावस्त<u>र्धिया वय</u>म्। नुमो भ<sup>ं</sup>न्तु एमसि<sup>\*</sup> ॥ २२ ॥

मधुच्छन्दस ग्राषम् । [उप]उपोपसर्गश्रुतेयोंग्यों ल्यबन्तपदाघ्याहारः कार्यः । उपगम्य त्वा त्वां हे ग्रग्ने दिवेदिवे ग्रहनीमंतत्, सप्तम्येकवचनमेव समाम्नायेषु समाम्नातम्, ग्रहनि । दोषावस्तः ग्रहोरात्रनामैतदन्यत्र , इह तु ग्रहःशब्देन पौनरुक्त्यपरिहारार्थमेवं योजनीयम्, दोषेति रात्रिनाम् वस्त-रिति वसतिरुच्यते, रात्रिवासे ग्रहिन रात्रौ चेत्यर्थः । धिया धीरिति कर्मनाम, यागाख्येन कर्मणा वयं नमः नम इत्यन्ननाम, ग्रन्नं हिवराज्यं वा भरन्तः इति पात्रस्थ हिवरुद्धहन्त इत्यर्थः । ग्रा इमिस ग्राकारः श्रद्ध याम् महत्या श्रद्धया युक्ताः । तथा च स्मरणम् -इमिस इणो रूपमेतत् गमने-

१. ग्रम्याहारानुषङ्गयोरयं विशेष:—लौकिकोऽध्याहारः, ग्रनुषङ्गस्तु मन्त्रावय एव (द्र० उव्वट-यजुर्भाष्य १।१) । ग्रर्थाद् यत्र मन्त्रार्थो मन्त्रबहिर्भूतेन लौकिकेन पदेन पूर्यते सो ग्रम्याहार उच्यते । यत्र तु मन्त्र गतेन पूर्वपठितेन पदेनैवार्थः पूर्यते सोऽनुषङ्ग उच्यते । २. ऋ० १।१।७।।

३. निघण्टुषु इत्यर्थः । निघ० १।६।।

४. समुच्चितान्यहोरात्रनामानि यास्केन न पठचन्ते ।।

५. निघ० १।७॥

६. 'दोषावस्तः' इति 'दोषावस्तृ' शब्दस्य संबोधनस्य रूपम् । यत्तु सायणेन—
'दोषावस्तः रात्रावहिन च च वोषाशब्दो रात्रिवाची, वस्तर् इत्यहर्वाची । द्वन्द्वसमासे
कार्तकौजपादित्वात् (अष्टा० ६।२।३७) स्राद्यदातः' इत्युक्तम्, तत्सर्वधाऽविचारितरमणीयम्, तस्य स्वरप्रिक्रयानभिज्ञत्वस्य च द्योतकम् । पदपाठिविरुद्धमपि । निह पदकारा
णीयम्, तस्य स्वरप्रिक्रयानभिज्ञत्वस्य च द्योतकम् । पदपाठिविरुद्धमपि । निह पदकारा
द्वन्द्वे समासेऽवग्रहं प्रदर्शयन्ति । इह तु पद पाठे 'दोबाऽवस्तः' इत्यवग्रहो दृश्यते । विशेद्वन्द्वे समासेऽवग्रहं प्रदर्शयन्ति । इह तु पद पाठे 'दोबाऽवस्तः' इत्यवग्रहो दृश्यते । विशे-

७. निघ० २।१।। इ. निघ० २।७।।

६. स्रत्र कश्चित् पाठस्त्रुटितः प्रतिभाति ॥

नात्राराघनं लक्ष्यते । ग्राराघयामः उपगम्य श्रद्धया संहतहविष्कारास्त्वां यच्छामह इत्यर्थः ॥

-:o:-

#### अयं ते योनिर्ऋत्वियो यता जातोऽराचथाः। तं जानन्नेयऽआरोहार्या नो वर्धया र्यिम् ॥ २३॥

विश्वामित्रस्यार्षम् । अर्गण प्रति समारोप्यमाणोऽग्निरुच्यते । स्रिक्षार्थं प्रतिनिद्दियते । योनिश्चाब्दोऽयमुभयलिङ्गः । तथाहि लिङ्गानुशासनकारः पठिति—'श्रोणियोन्यूम्यः पुंसि च' इति । 'समुद्रं वः प्रहिणोमि स्वां योनिम्' इति च प्रयोगदर्शनात् । अयं ते तव योनिः अरण्याख्यः काष्ठिविशेषः ऋत्वयः ऋतुप्रभवः । ऋतुः कालोऽर्त्तर्गतिकर्मणः, स हि गमयित भूतानि जरयतीत्यर्थः । यतः काष्ठिविशेषात् पूर्वं जातः त्वम् अरोचथाः च दीप्तौ दीप्तवान् अभूः । तम् योनिमात्मजन्मिन निमित्तमात्रं जानन् हे अग्ने आरोह आरूढश्च अथ अनन्तरं नः अस्माकं वर्धय रियम्, रियरिति धननाम रातेर्दानकर्मणः , दीयते हि तत् दृष्टादृष्टार्थं देविपतृमनुष्येभ्यः । त्वत्प्रसादादस्माकं धनमस्तु इत्याशास्यते, धनमूलत्वात् सर्विकयाणाम् । तथा ह्याप्तवचनम्—

धनमूलाः क्रियाः सर्वा द्रव्यहीने कुतः क्रियाः । इति ।।

ष्ठपावरोह जातवेदः पुनुस्त्वं देवेभ्यों हुव्यं वंह नः प्रजानन् । आयुः पुजा देरियमुस्मास्त्रं धेद्यजंस्रो दीदिहि नो दुरोणे ॥२४॥

- [0]--

१. तै० सं० शाराप्रा। ऋ० ३१२६।१०॥

२. ''अयं ते योनिऋं त्विय इत्यरण्योः समारोहयति'' इति तै० सं० ३।४।१०॥

३. पाणिनीयं लिङ्गा० १।८॥

४. म्रथर्व० १०।४।२३॥ शां० श्रौ० ४।११।६॥ ५. निरु० ४।१७॥

६. स्रतुपलब्धमूलिमदम् । ७. तै० त्रा० २।५।५॥

पुर्नानमध्यमानमग्निमभिमन्त्रयते । [उपावरोह] पृथिवीलोकमिति-शेष: । हे जातवेदः जग्तविद्य, जाते भूतजाते विद्यमानः पुनः उपावरुह्य त्वम् त्वं देवेभ्यः यागाङ्गभूतेभ्यो हव्यम् हिवराज्यादिकं वह प्रापय । नः ग्रस्माकं त्विय हुतमिति शेषः, प्रजानन् प्रकर्षेण जानन् स्वमधिकारमस्मद्भ-क्ततां वा । तदनन्तरं स्रायुः शतसंवत्सरलक्षणं च [प्रजाम्] प्रजां च दुष्टादुष्टोपकारिणीं रियम् धनं च तिद्वधं ग्रस्मासु वेदोदितकर्मणि यतमा-नेष धेहि धारय स्थापयेत्यर्थः । ग्रजलः ग्रननुगतस्त्वं सदा दोदिहि नः दीप्य-स्व नोऽस्माकं दुरोणे 'दुरोण इति गृहनाम दुरवा भवन्ति दुस्तर्पाः ' दुरवे [गृहे] इत्यर्थः, देवयजनाख्येऽस्माभिराराध्यमान इति शेषः। तदेवमुच्यते यस्मात्त्विय[वि]राजमाने भयं न विद्यते । [तथा च श्रूयते—] "एष वै ह्याद्राः कुलगोपो यदग्निः<sup>3</sup>" [इति]

-:0: -

# अभि त्वा शूर नोनमो दुग्धाइव धुनवः। ईक्षानिमुस्य जर्गतः स्वुर्दृशुमीक्षानिमिन्द्र त<u>ु</u>स्थुषंः ॥ २५॥

वसिष्ठस्यार्षम् । इन्द्र उच्यते स च मध्यमस्थानः । [ग्रभि] ग्रम्युपसगं-श्र तैयोग्यालम्बनपदाध्याहारः कार्यः । श्रभिगम्य त्वा त्वा हे शूर, शूरः शवते-र्गतिकर्मणः श्रवित गच्छिति शत्रूनिति शूरः, शत्रूणामिभवितः ! नोनुमः श्रत्यर्थं स्तुमः । ग्रदुग्धाइव धनवः इत्यभिलाषातिरेकं दर्शयति प्रस्नुतपीवरस्तन्यो घेनवो वत्सोत्सुकतया [यथा] वावश्यन्ते । तत्कीदृशं ईशानमस्य ईश्वरमस्य जगतः जङ्गमस्य स्वर्दृ शम् स्वःशब्दः सर्वपर्यायः सर्वस्य शुभाशुभस्य द्रष्टारं लोकपालत्वाद् ईशानम् ईश्वरं हे इन्द्र तस्थुषः स्थावरस्य । कथमयं सर्वस्य

१. "उधावरोह जातवेद इति निवर्तमानमभि मन्त्रयते" इति स्राप० श्रौ० प्रावशाया

अत्यावरोहः इति । [शां श्रौ० २।१७।६] ग्रत्र 'प्रजसः' इत्यस्य स्थाने 'ग्ररिष्टः' इति पाठः ॥

२. निरु० ४।४॥ ३. तै० सं० ६।२।४॥

४. ऋ० ७।३२।२२॥

६: सर्वपर्यायेष्वयं 'स्वर्' न प्रसिद्धः। प्र. निरु० ४।१६॥

जङ्गमस्य स्थावरस्य चेश्वरः ? उच्यते—इन्द्रस्य हि रसानुप्रदानं कर्म, तद-धीनत्वात् सर्वभूतानां, तस्मादसावेवमुच्यते इति ॥

--101---

#### न त्वावां अन्यो दिव्यो न पाथिवो न जातो न जेनिष्यते । अश्वायन्तो मघवन् इन्द्र वाजिनो गुव्यन्तंस्त्वा हवामहे ॥२६॥

तस्यैवार्षम् । [न] नेति प्रतिषेधार्थो निपातोऽस्तिकियामाक्षिपति, नास्ति त्वावान् त्वत्तुल्यः, ग्रन्यो दिव्यः दिवि भवो द्युलोके त्वत्सदृशो नास्तीत्यर्थः । न पार्थिवः नापि पार्थिवः नापि पृथिव्यां भवः, पृथिव्यामपि त्वत्तुल्यो
नास्तीत्यर्थः । न जातः न जनिष्यते । कुतः ? निरितशयदानादिगुणयोगात्,
यत एवमतो बूमः ग्रश्वायन्तः अश्वायन्तः अश्वमात्मन इच्छन्तः हे मघवन्,
मघिमित धननामधेयं, मंहतेर्दानकर्मणः भूमिन चायं मतुप्प्रत्ययः, त्रैलोक्यगतेन धनेन धनवान् । हे इन्द्र वाजिनः वाजमन्नं हिवरुच्यते तेन तद्वन्तः,
सम्भृतहिविष्का इत्यर्थः गव्यन्तः गां च कामयमाना महतीं विभूतिमिच्छन्त
इत्यभिप्रायः । त्वा त्वां ह्वामहे ग्राह्मयामः ग्राह्मानेनात्र यागो लक्ष्यते,
यजामह इत्यर्थः ।।

--:0:---

# उत नः प्रिय प्रियासं सुप्तस्वंसा सुर्जुष्टा । सरंस्वती स्तोम्यां भृत् ॥२७॥

भारद्वाजस्यार्षम् । उत [उत] शब्दो वार्थे, स च समुच्चये द्रष्टव्यः नः ग्रस्माकं चेत्यर्थः । [प्रिया] प्रियासु निर्धारणसप्तम्येषा प्रियाणां सर्वासां देवतानां मध्येऽस्माकमियमेव प्रियतमा, सप्तस्वसा सप्तानां लोकानां स्वसा सहभावात् । ग्रथवा सप्तानां स्वराणां स्वसा सु ग्रसा ग्रसु क्षेपणे व्यापार-यतीत्यर्थः । सुजुद्धा शोभनया परिचर्यया सेविता, शोभनैर्वा पुण्यकृद्धिः

१. ''ग्रथास्य कर्म रसानुप्रदानम्'' इति । निरु० ७।१०।।

२. ऋ० ७।३२।२३।। ३. निरु० १।७॥ ४. ऋ० ६।६१।१०॥

सेविता, सरस्वती स्तोम्या स्तोतव्या भूत् भगवती सरस्वती सर्वदास्माभि-स्स्तूयत इत्यर्थः ॥

--:o:--

सुजोषां इन्द्र सर्गणो मुरुद्भिः सोमं पिव वृत्रहा श्रूर विद्वान् । जुहि शत्रूरप मृथां नुद्स्वाथाभयं कृणुहि विश्वतां नः ।।२८॥

विश्वामित्रस्यार्षम् । इन्द्र उच्यते । प्रत्यक्षकृतोऽयं मन्त्रो मध्यमपुरुषयो-गात् । सजोषा जुष प्रीतिसेवनयोः इत्यसुन्प्रत्ययान्तस्यैतद्रूपम् । सम्प्रीयमा-णोऽस्मत्परिचर्ययेति शेषः । हे इन्द्र सगणः मध्यमस्थाना मरुदादयः तैः सहितः । मरुद्भिः मरुच्छब्देन सर्वा एव देवता उच्यन्ते । कृतः ? मध्यम-स्थानानां मरुतां 'सगणः' इत्येतेनैवाभिहितत्वात् । ग्रथवा 'सगणः' इत्युक्ते-ऽपि मरुतां पृथगुपादानं प्राधान्यस्यापनार्थम् । 'ब्राह्मणा स्रायाता वसिष्ठोsप्यायात'<sup>3</sup> इति यथा। प्राधान्यं च वृत्रवधादिसाहचर्ययोगात्। तथा च श्रूयते - मरुद्धिः सह सख्यं ते अस्तु । तैः सह सोमं पिब, अयं खेलु प्रियतमो हविर्भागः । वृत्रहा वृत्रस्यासुरस्य मेघस्य वा हन्ता । प्रत्यक्षकृतत्वात् मन्त्रस्य सजोषाः सगणो वृत्रहा विद्वान् इत्येतेषामनामन्त्रितत्वादेकवाक्यताप्रसिद्धचर्थं यत्तच्छब्दावध्याहायौं । य एवंविधः स त्वं पिव इति सम्बन्धः। हे जूर विद्वान् जानन्, कि ? सर्वशब्दराशि, ग्रस्मद्भक्ततां वा, लोकपालत्वात् लोक-वृत्तं वा, पीत्वा च सोमं वीर्यवृद्धः सन् जहि मारय शत्रून् मदोत्सेधयुक्तान् । [ ग्रप] ग्रपेत्ययमुपसर्गो नुदस्व इत्यनेन सम्बध्यते । मृधः मृध इति संग्राम-नाम<sup>४</sup> मृधा करोतीति णिच् ण्यन्तात् विविष णेरनिटि [इति ] णिलोपः मृधः संग्रामकारिणः प्रतियोधनसमर्थान् नुदस्व नुद प्रेरणे प्रेरय इतः स्थानादप-सारयेत्यर्थः । ग्रथ ग्रनन्तरं दुष्टिनग्रहाद् ग्रभयं सर्वप्रकारं कृणुहि कुरु, वि-इवतः सर्वस्माद् भूतजातात् नः ग्रस्माकम् । यतो लोकपालानामेतद् व्रतं दुष्टनिग्रहः शिष्टपरिपालनं चेति ॥

१. ऋ० ३।४७।२॥

२. तुलना कार्या—मरुद्देवः । तिद्वशेषः—इन्द्रः आदित्यः रिवः ग्रग्निः विह्नः । वामनीय लिङ्गानुशासन, पृष्ठ १६, पं० ४ (रालाकट्र संस्करणम् ) ।

३. द्र० महाभाष्यप्रदीपः [पस्पशाह्निके]।। ४. श्रनुपलब्बमूलिमदम्।।

५. निघ० २।१७॥ 🐪 ६. अष्टा० ६।४।५१॥

#### सुमङ्ग्रह्मीर्ये वृधूरिमां सुमेत पश्यंत । सौभाग्यमस्यै दुःवायाथास्तं विपरतन<sup>°</sup> ॥२९॥

सूर्या नाम ब्रह्मवादिनी, तस्या आर्षम् । वधूदर्शनार्थं समेतानाह—सुमङ्गलीः शोभनानि मङ्गलादीनि विवाहलक्षणानि यस्याः सा सुमङ्गलीः, छान्दसत्वात् "हल्ङ्या" दिलोपाभावः । इयं वधूः इति साभिनयं दर्शयति । अचिरोढा स्त्री वधूरुच्यते । अतः इमां समेत पश्यत, दृष्ट्वा च सौभाग्यं भगशब्देन श्रीरुच्यते तद्वता सौभाग्यं श्रीमरुन्तं (?, श्रीमत्त्वं) अस्य दत्वाय, क्रवो यक् इति यक्प्रत्ययश्चान्दसः दत्वा अथ अनन्तरं अस्तम् अस्तमिति गृहनाम गृहं विपरेतन विभिन्नपथा गच्छत । एतदुक्तं भवति—मनोहरवपुयुक्तामाभरण[लंकृत द्वा सर्वंगात्री स्त्रयं दृष्ट्वा चक्षुषः फलमनुभूय दत्त्वा चाशिषमस्य स्वं स्वं गृहं [प्रति गच्छत इत्येतदा ] शास्यते ॥

।। इति वाररुचे निरुक्तसमुचये प्रथमः कल्पः ॥

-:0:-

१. ऋ० १०। ५ ४। ३३॥

२. अत्र निरुक्तसमुच्चयकृद् वररुचि: "केवलमामक०" [अ० ४।१।३०] इत्या-दिना ङीप्प्रत्यय इति मन्यते, अत एव तत उत्तरस्य सोश्छान्दसत्वाल्लोपाभावं प्रति-जानीते ।

वस्तुतस्त्वत्र "छन्दसीवनिपौ च वक्तव्यौ" [अष्टा० ४।२।१०६ वाक्तिकम्] इत्यादिना मत्वर्थ ईप्रत्ययः, न ङीप् । अत एव सोर्लोपाभावः । एवं च छान्दसत्वात् लोपाभावप्रतिविधानं प्रौढिवादमात्रम् । यत्र तु 'केवलमामक' इत्यादिना ङीप् भवति, भवत्येव तत्र तस्य लोपः । यथा 'सा नो अस्तु सुमङ्गली''[अथ० २।१६।२] इति ॥

३. श्रीकामप्रयत्नमाहात्म्यवीर्ययशस्सु भगशब्दः । द्र० काशिका ४।४।१३१।।

४. अष्टा० ७।१।४७॥

<sup>.</sup> ५. यगागमो भवति, न तु प्रत्ययः । स्रत्र कदाचित् पाठोऽशुद्धः संजात इति प्रतिभाति ॥

६. निघ० ३।४॥

७. अत्र हस्तलेखे स्थानं रिक्तमस्ति । तस्यास्माभिर्यथाशक्ति पूर्तिः कृता ॥

# ॥ अथ द्वितीयः कल्पः ॥

पूर्वस्मिन् कल्पे प्रकीर्णरूपेण निर्वचनक्रमः प्रदर्शितः । इदानीं "ज्ञात्वा-ऽनुष्ठानम्" इत्युक्तत्वात् नित्यकर्मविहिता मन्त्रा व्याख्यायन्ते—

मित्रस्यं चर्षणीधृतः श्रवी देवस्यं सानिसम् । सत्यं चित्रश्रवस्तमम् ॥३०॥

विश्वामित्रस्यार्षम् । मित्रो मध्यमस्थानदेवतासु<sup>3</sup> पठितत्वात् मध्यम-स्थानत्वेन निरुक्तः । द्युस्थानेऽपि मित्रोऽस्ति<sup>४</sup> स इह निरुच्यते । प्रथमं तावदयं यजुश्शाखानुरोधेन व्याख्यायते ।

मित्रस्य [मात्वा] निर्माय [उदयेन] कृत्स्नं जगत् त्रायत इति मित्रः, जगत्त्रयत्राणदक्षो ह्यसावृदेति । इह देवतातत्त्वं प्रति बहु विश्राम्यति भेदः । केचिदाहुः —पुरुषविघं देवतायाः । कुतः ? बाहुमुष्टचादेः श्रूयमाणत्वाद् ग्रदनादिकियायोगाच्च । ग्रपरे पुनः —ग्रपुरुषप्रकारं मन्यन्ते । कुतः ? प्रत्यक्ष-भूतेष्वग्न्यादिषु तस्यानुपलभ्यमानत्वात्, वस्तुसत्वमात्रमेव इति । उभय-प्रकारमित्यन्ये — उभयथा मन्त्रेषु श्रूयमाणत्वात् । पुरुषविघत्वेन केषु-

१. ग्रनुपलब्धमूलमिदम् ॥

२. तै० सं० ३।४।११॥ पाठभेदेन ऋ० ३।५६।६॥

निघ० ५।४।। ४. निरुक्तकृता यास्केनेति शेषः । द्र० निरु० १०।२१।।

५. यास्केन चुस्थानदेवतासु मित्रो न समाम्नात: । ग्रन्थकृतोऽत्र कोऽभिप्राय इति न विद्म: । कदाचिदन्यैराचार्येर्चुस्थानेऽपि समाम्नातः स्यात् ॥

६, तैत्तिरीयशाखानुरोधेन इत्यर्थः । एतेन ग्रन्थकृत् तैत्तिरीयः स्यादिति सम्भा-व्यते ग्रत एव तैत्तिरीयशाखां प्रायश उद्धरित । तैत्तिरीयप्रातिशाख्यव्याख्याताऽिप कश्चिद् वररुचिः श्रूयते (द्र० सं० व्या० शास्त्र का इतिहास भाग २, पृष्ठ ३१२) स ग्रयमेवेति सम्भाव्यते ।

७. ग्रत्र 'ग्रथाकारचिन्तनं देवतानाम्' इत्यादिनिरुक्तप्रकरणम् [७।६,७] श्रनु-संघेयम् ।।

चिन्मन्त्रेषु श्रूयते - ऋष्वा त इन्द्र स्थिवरस्य बाहू इति । केषुचिद् वस्तु-मात्रेण-ग्रुगन्म ज्योतिरुत्तमम् [इति] । सर्वथा मन्त्राक्षरव्यतिरक्तं देव-तायाः प्रमाणं नास्ति इति सिद्धान्तः । मित्रशब्दप्रसङ्गेन देवतास्वरूपमपि मनागुक्तमलमिति प्रसङ्गेन । प्रकृतमभिघीयते । निर्वचनानन्तरम् सिमन्वा-नो द्रवतीति वा [इति]। डुमिञ् क्षेपणे द्रु गतावित्येतयोधित्वोरेतद्रूपम् । सम्यक् प्रक्षिपन् सर्वत्र स्वज्योतिः द्रवयति ग्रन्तरिक्षमिति मित्रः । मेदयतेर्वा ष्ट्रन्प्रत्ययः, तस्य सर्वमसावुदकेन स्नेहयति । तथाहि ते यदाऽमुतोर्वाञ्चः पर्यावर्तन्ते सहस्थानादुदकस्यादित्यादथ घृतेनोदकेन पृथिवी व्युद्यते इति निरुक्तवचनम् । मित्रस्य भगवत ग्रादित्यस्य चर्षणीधृतः चर्षणयो मनुष्याः, चायतेऋं षतेश्च चायतिः पश्यतिकर्मा, ऋषतिर्गतिकर्मा । पश्यन्ति हि ते सर्वमप्यागमेन, गच्छन्ति पटुसाध्यमुपायेन । प्रदर्शनार्थमिदं चर्षणीग्रहणम्, चर्षणीप्रभृतीनां भूतजातानां वृष्टिप्रदानादिना धारियतुः श्रवः श्रवशब्देन तेजश्चान्नं च यशश्चीच्यते । तथा च प्रकरणश एव निर्वक्तव्याः इति भाष्यकारवचनम् । श्रूयते वेदशिरसि, ग्राश्रीयते वा योगि[भि]रिति श्रवःशब्देनादित्यमण्डलमुच्यते । देवस्य दानादिगुणयुक्तस्य स्तोतृणामभि-लिषतार्थप्रदस्य, दीप्यमानस्य वा भुवनविभूत्यै द्युस्थानस्य वा, सानिस मण्डलविशेषणमेतत् । 'वन षण सम्भक्तौ' इत्यसिन्प्रत्ययान्तस्यैतद्रूपं सानसि । छान्दसत्वादमो लुगभावः । सानसि संभवनीयं सर्वभूतानाम् तथा च श्रूयते—उद्यन्तं वा एतं सर्वा प्रजा श्रपि नन्दतीति सत्यं बत तमतीति"। सत्यम् सर्वदा गमनस्वभावम् । तथा चाहुः पौराणिकाः — ''म्रादित्यः सर्वदा ·····तीति । तथा च श्रूयते—''न तिष्ठति न निमिषन्त्येते देवा[नां स्पश इह ये चरन्ति । इति । स्पश इति देवदूता म्रादित्यादय उच्यन्ते,

१. ऋ० ६।४७।५॥

२. ऋ० १।५०।१०।।

३. तुलना—'सर्वथाभिघानव्यतिरेकेण देवतायाः सद्भावे रूपविशेषे च मन्त्रशब्द एव प्रमाणमिति सर्वथाप्यविरोघः' इति स्कन्दस्वामी । निरु० टी० भा० ३ पृ० ४६। ग्रयमेव पक्षः स्कन्दस्वामिना ७।४ (पृ० ३६) ज्याख्यानेऽप्युपस्थापितः । मीमांसायाम् (६।१।६ सूत्रे) ग्रपि शवरस्वामिना मन्त्रमयी शाब्दोव देवता स्वीक्रियते न विग्रहवती ।

४. निरु० १०।२१॥

पू. निरु० ७।२४॥

६. निरु० १३।१२॥

७. श्रनुपलब्धमूलमिदम् ॥

इ. अनुपलब्धमूलमिदम् E. ऋ० १०।१०।इ

पश्यन्ति ते सर्वप्राणिनां चेष्टितं शुभमशुभं वा साक्षिभूतत्वात् । तथा च श्रूयते—"पिता कुटस्य चर्षाणः" इति । ग्रस्य विवरणम्—पिता कुटस्य कर्मणः चायितादित्यः इति । ग्रथवा सत्यं सत्सु विद्यमानेषु स्तम्भकुम्भादिषु तायते, तेषां प्रकाशकमित्यर्थः चित्रश्रवस्तमम् चित्रं चायनीयं दर्शनीय-मित्यर्थः, श्रवस्तेजो येषां ते चित्रश्रवसोऽज्यादयः, तेषामितशयेनोत्कृष्टं चित्रश्रवस्तमम् । तथा चोक्तम् "ग्रादित्यस्तेजसां दिवि" इति । साकाङ् - क्षत्वाद् वन्दामह इति वाक्यशेषः।

"श्रवो देवस्य सानिस द्युम्नम्" इति दाशतयीषु पाठः । तथा सित [ अवः ] अवते रक्षणार्थस्यासुन्प्रत्ययान्तः, अवः पालियता । द्युम्नशब्देन यशोऽन्नं वाभिधीयते, द्योतयतीति द्युम्नमुपायं वितते द्वय द्वयस्तत् (?) द्योतयित यशः साधनत्वाद् यश उच्यते । अति च भौमं रसम् । एवमु-भयथा मन्त्रो निरुक्तः ।

-:0:-

#### मित्रो जनान यातयति प्रजानन मित्रो दांधार पृथिवीपुत द्याम् । मित्रः कृष्टीरानिमिषाभि चंष्टे सत्यायं हुन्यं वृतवंद् विधेम ।।३१।।

विश्वामित्रस्यार्षम् । मित्रः निरुक्तः, ग्रादित्यः जनान् जायन्त इति जनाः प्राणिन उच्यन्ते, सर्वप्राणिनः यातयित प्रयत्नेन चेष्टयित प्रजानन् कि ? यस्य यत् गर्भाधाना दिविहितं तदिति शेषः । तथा च स्मर्यते—

१. ऋ० शार्रहा४

२. निरु० प्रा२४॥

३. द्रष्टव्यमग्रे एकत्रिशमन्त्रस्य व्याख्याने सत्यपदविवरणम् ।

प्र. ऋ० ३।५६।६॥

६. दश अवयवा (मण्डलरूपा) अस्या इति दशतयी, दशतयेव दाशतयी—ऋक्-संहिता । अत्र 'दाशतयीषु' इति बहुवचननिर्देशात् 'सर्वासु-ऋक्शाखासु' इति गम्यते ॥

७. तै० सं० ३।४।११॥ पाठभेदेन ऋ० ३।५६।१॥

इ. ग्रयं मन्त्रो निरुक्ते [१०।२२] मध्यमस्थानदेवतापरो व्याख्यात: ।।

#### पञ्चैतानि [हि] सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। श्रायुः कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव चं।।

इति । तदनुरूपं व्यापारयित इत्यर्थः । स्रथवा यातयित गमयित प्राणिनः कृष्यादिकं मधु प्रजानन् जन जनने इत्येतस्य, [प्रकर्षण जा]यमानः उद्यन्तु-द[य] गिरेरित्यर्थः । तथा च श्रूयते—उद्यन् खलु वा स्रादित्यः ' [मित्रः] मित्र एव वृष्टिप्रदानादिना दाधार धारयित पृथवीम् पृथिवीशब्देन तद्गतं भूतजातम् उच्यते । पृथिव्याधारभूतं भूतग्रामम् [उत] उतशब्दोऽप्यर्थे द्यांशब्दात्परो द्रष्टव्यः । द्याम् द्यामिप दिवं चेत्यर्थः । कि च मित्रः कृष्टीः, कृष्टस्य इति मनुष्यनाम कर्मवन्तो भवन्ति इति । कथं ? बहुमानात् दृष्टा-दृष्टार्थेन कर्मणा तद्वन्तो मनुष्याः स्रिनिषण वृतीयैकवचनस्य सुपां सुलुक् इत्याकारः स्रिनिषणे । केन ? सामर्थ्याद् दिव्येन चक्षुषा, स्रिनिमषा देवा इति प्रसिद्धौ । तथा च श्रूयते—'न तिष्ठिन्त न निमिषन्त्येते'' इति । स्रिनिच्दे पश्यतिकर्मायम्, स्राभि [मु] ख्येन पश्यति लोकपालत्वात् पृण्यपाप-कर्मणि च वर्तमानान् । साकाङ् क्षत्वाद् यत्तच्छब्दावध्याहायौ । य एवंविधः तस्मै मित्राय, सत्याय सत्यभूताय हव्यं हिवश्चर्वादि घृतवत् घृतेन च युक्तं विधेम विद्यदिर्वन्कर्मा ददाम । त्वत्पर्यासक्तमनसो वयमिति वाक्यशेषः ।

"बुवाणः" इति पाठे ब्रुवाणशब्दो यजमानः (?, ह्यादित्यवचनः) प्राणरूपत्वात् । तथा च श्रूयते—"तस्मादेनं प्राण इत्याचक्षते" [इति]।।

-:0:--

१. चाण० नी० ४। १। तत्र पूर्वार्धोत्तरार्धयोर्व्यत्यासो वर्तते ॥

२. श्रनुपलब्धमूलिमदम् । ऐतरेयब्राह्मणे [४।३१] तु 'उद्यन् खलु वा श्रादित्य: सर्वाणि भूतानि प्रणयित' इत्येवं पाठ उपलभ्यते । ग्रथर्ववेदे [१३।३।१३] तु 'स मित्रो भवति प्रारुदचन्' इति पठ्यते । ३. निरु० १०।२२।।

४. ग्रष्टा० ७११३६६६ ५. ऋ० १०११०।८॥

६. ऋग्वेदे [३।५६।१] "प्रजानन्" इत्यस्य स्थाने 'बुवाणः,' 'सत्याय' स्थाने 'मित्राय', 'विधेम' इत्यस्य स्थाने 'जुहोत' इति पाठः ।

७. निरुक्ते [१०।२२] तु " प्रब्रुवाणः शब्दं कुर्वन्" इत्येवं व्याख्यातः ।

प् ना० ५।३१ । तुलनीयम्—भ्रादित्यो ह वै प्राणः । प्रश्नो० १।४।।

म स मित्र मर्ची अस्तु पर्यस्वान् यस्तं आदित्यः शिक्षति व्रतेन । न हन्यते न जीर्यते त्वोतो नैनुमंहो अइनोत्यन्तितो न दूरात ॥३२॥

विश्वामित्रस्यैवार्षम् । प्र प्रशब्दः 'ग्रस्तु' इत्याख्यातेन संबध्यते । हे मित्र मर्तः मर्त इति मनुष्यनाम मरणधर्मत्वात् म्रियते ह्यसौ यदा कदाचित्। तथा ह्याप्तवचनम् —जातस्य हि मरणं ध्रुवम् । ग्रस्तु प्रास्तु प्रकर्षेणास्तु भवतु, भृशं प्रयस्वान् प्रय इत्यन्ननाम<sup>४</sup>, तदस्यास्तीति तद्वत्, भूम्नि चायं मतुप्प्रत्ययः वह्नन्नो भवत् । बह्नन्नो हि लोके नितरां विराजते । तथा च श्रृयते तस्मा-द्यस्यवेह भूयिष्ठमन्नं भवति स एव भूयिष्ठं लोके विराजते इति । कोऽसौ? यजमानः श्रद्धानः ते तुम्यं ग्रादित्य ग्रदितेः पुत्रः शिक्षति शिक्षति चेद् दान-कर्माः ददाति व्रतेन व्रतमिति कर्मनाम कर्मणा यागाख्येन, कि ? सामर्थ्याद् हविश्चर्वादि । न केवलमन्नवानेव सम्भवति, [ किं तर्हि ] न हन्यंते मृत्यु-नापि पुरा शतसंवत्सरलक्षणादायुषः न जीयते ज्या वयोहानौ नापि हीयते दुःखादिभिः । अथवा जि जये इत्यस्यैतद्रूपम् न जीयते शत्रुभिः । त्वा 'ऊतः इत्यवते रक्षणार्थस्यैतद् रूपम्, त्वया रक्षितोऽनुगृहीत इत्यर्थः । [ न ] न इत्येष निपातोऽक्नोतीत्याख्यातेन सम्बध्यते । एनम् त्वदाराधनतत्परम् स्रंहः [ ग्रंह] इशब्दो हन्तेनिरूढोपधो विपरीताक्षरोऽसुन्प्रत्ययान्तो निरुक्तः प पापपर्यायः । हन्ति ह्येतत्कर्तारं यदा कदाचित् । तथा च स्मरणम् —

#### ग्रधर्मेणैधते तावत् ततो भद्राणि पश्यति । ततः सपत्नान् जयति समूलस्तु विनश्यति ॥<sup>६</sup>

इति । त्रिप्रकारकमपि पापं अश्नोति नजोऽत्र संबन्धः । नाश्नोतीति नाश्नुते न बाधते इत्यर्थः । ग्रन्तितः दूरप्रतियोगित्वादन्तिशब्दः समीपवचनः, न दूरात् नापि दूरात् पूर्वजन्मनश्च । पञ्चम्येकवचनमेतत् सप्तम्येकवचनस्थाने द्रष्ट-

१. तै० सं० ३।४।११॥ ऋ० ३।५६।२॥ २. निघ० राइ॥

इ. गीता २।२७॥

४. निघ० २।७।। तत्र 'श्रवः' इति पाठान्तरमप्यस्ति ।

पू. ऐं बार्व शिशा ६. निघर है। २०।।

७. निरु० २।१३॥

अत्र निरुक्तम् अहंतिश्चांहश्चांहुश्च हन्तेनिरूढोपघाद् विपरीताद् इति । ६. मनु० ४।१७४॥

द्रष्टव्यम् —इह जन्मनि पूर्वजन्मनि च, कृतमिति वाक्यशेषोऽध्याहार्यः । एत-दुक्तं भवति—'परिदृढभक्तिपुरःसरं भगवन्तं भक्तवत्सलमादित्यं परिचरतः सर्वाः सम्पदो भवन्तु' इत्यभिप्रायः ।

-:0:-

#### आः सत्येन रर्जसा वर्तमानो निवेशयंन्नमृतं मर्त्यं च । हिरुण्ययेन सविता रथेना देवो योति भुवना विपश्यन् ॥३३॥

उद्यक्तादित्यः सिवतृशब्देनोच्यते [ मा ] स्राकारो वर्तमान इत्यनेन सम्बध्यते । सत्येन सत्सु विद्यमानेषु स्तम्भकुम्भादिभावेषु तायमानेन । "कृष्णेन" इति दाशतयीष्वाह । तथा सित कृष्णं कर्षतेन्शार्थस्य, तमग्रादेनंशायता, रजसा रजःशब्देन तेजश्चोदकं च लोकश्च शोणितं चाहश्चोच्यते । इह प्रकरणवशात् तेजोऽभिधीयते । वर्तमानः ग्राङोऽत्र [संबन्धः] ग्रावर्तमानः परिभ्रमन् नेमिधर्मण निवेशयन् प्रवेशयन् कुर्वित्रित्यर्थः ग्रमृतम् ग्रन्न जीवन-मित्यर्थः मत्यं च मरणं च, त्वदायत्त हि जीवनं मरणं च, कालस्य हेतुभूत-त्वात् —कालः पचित भूतानि कालः सहरते प्रजाः । ग्रथवा निवेशयन् ग्रमृतं द्वितीयकवचनं चतद् बहुवचनस्य स्थाने द्रष्टव्यम् ग्रमृतान् ग्रमरण-धर्मणो देवान्, एवमेतत् मत्यं च मरणधर्मणो मनुष्यान्, देवलोकं मनुष्यलोकं चेत्यर्थः । स ह्यात्मीयेन तेजसा सर्वं व्यपारयित । ग्रतश्च हिरण्ययेन हिरण्य-येन [सविता] सर्वस्य कर्मणः प्रसविता ग्रम्यनुज्ञाता रथेन ग्रा देवो याति ग्रायाति देवो दानादिगुणयुक्तः भुवना विषश्यन् [भूवना] "शेरछन्दसि बहुलम्" इति शिलोपः भुवनानि भूतजातानि साक्षिरूपेण स्थितः सिन्तिन्यर्थः ।।

र. तै व्यां व इ। ४। १।। पाठभेदेन ऋव १।३५।२।।

२. संवर्तयस्तमः सूर्यादुषसं च प्रवर्तयन् । दिवाकरः प्रसौत्येकः सविता तेन कर्मणा ॥ इति बृहद्देवताकारः । बृ० दे० २।६३॥

३. द्रष्टव्यं पूर्वं त्रिशत्तममन्त्रव्याख्याने सत्यपदविवरणम् ।

४. ऋ० शाइप्राशा

थ्र. अत्र निरुक्तम् — रजो रजतेः । ज्योती रज उच्यते । उदकं रज उच्यते । लोका रजांस्युच्यन्ते । असृगहनी रजसी उच्येते इति । निरु० ४।१६॥

६. तुलना—म० भा० म्रादि० १।२४८॥ ७. म० ६।१।७०॥

#### उद्वयं तमसुंम्पिर् पश्यंन्तो ज्योतिहत्तंरम् । देव देवत्रा सूर्यमगंनम् ज्योतिहत्त्वमम् ॥३४॥

प्रस्कण्वस्यार्षम् । एतेन द्विप्रकारं ज्योतिरादित्याख्यं बाह्यमभ्यन्तरं चाभिघीयते । [उद्] उदित्ययमुपसर्गोऽन्तर्भू तिक्रयावचनो द्रष्टव्यः, उदितमित्यर्थः । वयं दा[तारः] तमसः ग्रन्धकारस्य परि वर्जनार्थः । एतदुक्तं भवित—तमोपनयनार्थं बहुलतमःपञ्जःं विदायं पद्ममिवोत्थितमित्यर्थः । ज्योतिः द्युतेरादिवर्णव्यापत्त्या क्तिन्प्रत्यान्तस्य ज्योतिश्राब्दो निरुक्तः'। ज्योतिः दीप्तः मण्डलं प्रत्यक्षगोचरं पश्यन्तः प्रणमन्तः परिदृढभिक्तपुरःसरमाराधयन्त इत्यर्थः । उत्तरम् उत्तरमुत्तारणहेतुं प्राणिनां सुप्तानां मृत्कल्पानाम् । एकवाक्यता संपादनार्थं यत्तच्छब्दावध्याहार्यौ । यदेवंविघं मण्डलं करामलकरूपं तत्रस्थं देवम् दानादिगुणयुक्तमागमगम्यं निर्वाणं देवत्रा देवन्तं देवानामपि 'त्रातरं निरितशयसामर्थ्ययोगेन सूर्यम् सर्तारमन्तिरक्षे सर्वदा धारियतारं वा प्राणिनां प्राणरूपत्वात् । तथा च—आदित्यो [ह] व बाह्यः प्राणः इत्युपनिषत्सु गीयते । ग्रगन्म गतवन्तः प्रायेण च गमिष्याम इत्यभिप्रायः । ज्योतिः ज्योतिर्मयं [उत्तमम्] उत्कृष्टं परं पुरुषम् । एतदुक्तं भवित—
ग्रनेकजन्माभ्यासवलेन सर्वोपनिषत्सु गीयमानं प्रत्यक्षपरोक्षरूपं भगवन्तमादित्यं वेद्यं सुिखनो भविष्याम इति ।।

-:0:-

१. तै० सं० ४।१।७॥ पाठभेदेन ऋ० १।५०।१०॥

२. ग्रत्र निरुत्तम्— 'ग्रथाप्यादिविपर्ययो भवति । ज्योतिः, घनः, बिन्दुः वाटच इति' । २।१॥ ग्रत्र स्कन्दस्वामिनिर्दिष्टः पाठः— "ग्रथाप्यादिव्यापृत्तिभवति क्यापृत्तिशब्दस्य इत्यादिः युक्तश्वायमेव पाठः उत्तरत्र "ग्रथाप्यन्तव्यापृत्तिभवति" इत्यत्र व्यापृत्तिशब्दस्य सर्वग्रन्थेषूपलम्भात्, निरुक्तसमुच्चयकारस्याप्यत्र ध्युतेरादिवर्णव्यापृत्या व्यापृत्तिशब्दस्य सर्वग्रन्थेषूपलम्भात्, विरुक्तसमुच्चयकारस्याप्यत्र प्रद्यते प्रयोगाच्च ॥ यद्यपि दुर्गटीकायां प्रतीकग्रहणे 'विपर्यय' शब्द एवो व्यापृत्तिशब्दस्यव प्रयोगाच्च ॥ यद्यपि दुर्गटीकायां प्रतीकग्रहणे 'विपर्यय' व्यापृत्तिश्व एव प्रयोगितः व्यापृत्तिश्व विद्यापृत्या ज्योतिः' इति व्यापृत्तिशब्द एव प्रविते ॥ तस्यादिव्यापृत्या ज्योतिः' इति व्यापृत्तिशब्द एव प्रविते ॥

वैयाकरणास्तु 'द्युतेरिसन्नादेश्च जः' [पं० उणा० २।११०] इत्येवं विद्यति ॥

३. प्रश्नो० ३।६॥ ४. विनापि समासं ल्यप्, प्रत्यान्तरत्वाद् । यथा—संघ्यावधूं गृह्य करेण भानुः'

#### उंदु त्यं जातवेंदसं देवं वहन्ति केतवेः। दृशे विश्वीय सूर्यम् ॥३५॥

प्रस्कण्वस्यार्षम् । उद् इत्ययमुपसर्गो वहन्तीत्याख्यातेन संबध्यते । [उ] उकारः पदपूरणः, विग्रहादीनामर्थानामसम्भवात् । त्यम् तच्छव्दसमानार्थ-स्त्यच्छव्दः । त्यच्छव्दश्रुतेयोग्यार्थसम्बन्धो यच्छव्दोऽध्याहार्यः । यं मुनिजन-विद्याधरादयो नमन्ति तमिति सम्बन्धः । जातवेदसम् जाते भूतजाते विद्यते- उस्तीति जातवेदा आत्मरूपत्वात् । तथा च श्रूयते— 'सूर्य आत्मा जगतस्तस्थु-षश्च" । जातवेदसं सर्वप्राणिहृदयकोशगुहाशयं देवम् दानादिगुणयुक्तं वहन्ति उदोऽत्र सम्बन्धः उद्वहन्ति उद्गमयन्ति व्यापारयन्ति इत्यर्थः । केतवः रश्मयः सहस्रसंख्याताः । अथवा केतवः रश्मिना नाशियतारः कस्य ?तमसो, रक्षस-श्चनसञ्च । केतवः एनं किमर्थं ?दृशे, दृशे विख्ये च इति तुमर्थे निपात्यते, द्रष्टुं दर्शनाय, कस्य ? विश्वाय विश्वस्य, विश्वशब्दः सर्वपर्यायः । षष्ठचर्थे चतुर्थीं, तथैकवचनं बहुवचनस्य स्थानं द्रष्टव्यम्, सर्वेषां भूतानामिति वाक्यशेषः । तथाहि यास्कस्य निष्कतभाष्यकारस्य वचनम् सर्वेषां भूतानां दर्शनार्थायः इति । सूर्यम् सरणधर्माणमादित्य, स हि सर्वदा सरत्येव न क्वचिद्वतिष्ठते भूतजातानां विभूत्ये ।।

-:o:-

चित्रं देवानामुद्गादनिकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः । आमा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षः सूर्ये आत्मा जर्गतस्तुस्थुपंश्रं ॥३६॥ कुत्सस्यार्षम् । चित्रम् चित्ररूपं देवानाम् अग्न्यादीनां दीप्तिमतां मध्ये ।

इति जाम्बवतीविजये पाणिनिः । स्राज्येनाक्षिणी स्राज्य इत्याश्वलायनः (द्र० 'स्राज्येना क्षिणी स्राज्य—इत्यसमासेऽपि ल्यप् प्रयुक्तः' तन्त्रावा० (१।३।८ पृष्ठ २५६ पूना) । स्रच्यं देवान् गतः' इति काशिकाकारोद्धृतः पाठः (७।१।३८)।

१. तै० सं० शराना। ऋ० शप्राशा २. ऋ० शाररपारा।

३. द्र० ऋ० ६।४७।१८; जै० उ० बा० १।४४।५।। ४. अ० ३।४।११।।

पू. निरु० १२।१४॥ ६. तै० सं० १।४।४३॥ ऋ० १।११४।१॥

तथा ह्युक्तम्-"आदित्यस्तेजसां दिवि" इति । अथवा चायनीयं देवानां पूजनीयम् उदगात् उदगमत्, तदिदं ज्योतिः आदित्याख्यं अनीकम् अनीक- शब्देन सेनाभिधीयते सेनारूपं प्रतिवन्धिभूतानां देवद्विषामपनेतृणाम् । अथवा अनीकमन्त्तप्राणरूपमित्यर्थः । चक्षुः चक्षुश्शब्दः चष्टेः पश्यतिकर्मणः, चक्षुः कस्य ? मित्रस्य वरुणस्याग्नेः च । तथा च श्रूयते—"असौ वादित्यो देवानां चक्षुः" इति । सर्वेषां देवानां चक्षुः कि पुनर्मनुष्यादीनाम् । उदयानन्तरमेव आप्राः प्रा पूरणे आभिमुख्येन पूर्यतीति, कि ? द्यावापृथिवी दिवं [पृथिवी] च अन्तिक्षं च । केन ? महत्त्वेन स्वेन महत्त्वेन तत्क्षणमेव त्रेलोक्यं प्रकाश-यतीत्यर्थः । अन्तिहतप्रकाशनं हि भगवत आदित्य [स्य] कर्म । तथा चोक्तं भाष्यकारेण—"यच्च किञ्चत् प्रवित्तित्वादित्यकर्मेव तत्" इति । कि च सूर्य आतमा अत्त र्थातोरात्मशब्दो निरुक्तः । अत्ति ह्यसौ सर्वाणि भूतानि अनुप्रविश्य चतुर्विधमाहारम् । [तथा] च गीयते—

श्रहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चर्तुविधम् ॥

इति । कस्य ? जगतः जङ्गमस्य मनुष्यादेः तस्थुषश्च स्थावरस्य वृक्षादेः । द्विविधं खलु भूतजातमिहावस्थितं जङ्गमं च स्थावरं च । तस्य सर्वस्य [ग्र]यमेवात्मरूपेण स्थित इति ॥

-:0:--

### तच्चक्षंद्विंबहितं शुक्रमुच्चरंत् । पश्यम शुरदः शुतं जीवेम शुरदः शुतम् ॥३०॥

वसिष्ठस्यार्षम् । ग्रादित्यो देवता । [तत् ] तच्छब्देन जगद्व्यापार-कारणमादित्यार्थ्यं ज्योतिरभिधोयतेऽविनाशि वेदविद्भिरभिवाद्यमानं तत्

१. मनु० ८।८२ इतोग्रे प्रक्षिप्ते श्लोके ॥

र. अनुपलब्धमूलमिदम् ॥ ३. निरु० ७।११॥

४. अत्तर्न क्वचिदात्मशब्दो निरुक्तो यास्केन । द्र० निरु ३।१५॥

र्. गीता २५।१४॥ -- ६. ऋ० ७।६६।१६।

७. कात्यायनस्तु सूर्यदेवतामाह—'\*\*\*\*तिस्न सौर्यः' इति [ऋ० सर्वा० । ६६] ॥

चक्षुः चष्टे इति पश्यतिकर्मा, पश्यति ह्यसावध्यक्षभूतो भगवानादित्यः प्राणिनां चिष्टितं शुभमशुभं वा । ग्रथवा चक्षुर्दर्शनं, कस्य ? देवानाम् । तथा च श्रुयते — "ग्रसौ वादित्यो देवानां चक्षुः" इति । देवहितम् देवानां ... दानादिगुणयुक्तानामग्न्यादीनां हितम्, ग्रादित्यो ह्युदयास्तमयाभ्यामग्नि-होत्रहिवःप्रदानार्थमहो सत्रविभागं सम्पादयति, तस्माद्धितमुच्यते । देवैवी निहितं लोकरक्षणार्थं देवहितम् । प्रथवा देवादयो दानशीलानुष्ठायिनः तेषामात्मसायुज्यसंपादने हितं श्रे यस्करम्, तत्र प्रविष्टानां नित्यानन्दत्वात् । "पुरस्तात" इति शाखान्तरम् । पूर्वस्या दिशि शुक्रम्, "शुक्रं शोचतेदीप्ति-कर्मणः" । शुग् दीप्तिः, सा यस्यास्तीति मत्वर्थीयो रप्रत्ययः, मधुर इति यथा । शुक्रमतितेजस्वितया विराजमानमित्यर्थः । उच्चरत् उद्यन् उन्मूख-मयुखं ज्योतिरादित्याख्यं पश्येम । कियन्तं कालं ? शरदः शतम् शरच्छब्दः संवत्सरपर्यायः, संवत्सरशतम् । ग्रथवा शरच्छब्देन ऋतुरिभधीयते न संवत्सरः। शरिद हि व्याधिबहुलत्वा [त्त]द्दुर्दर्शमिति विशेषेण प्रार्थ्यते। श्रृणातीति शरत् [तथा च] श्रूयते—''शरद् वार्डस्यां कालः सा ते यावा एष हिनस्ति य<sup>©</sup>हिनस्ति" । जीवेम शरदः शतम् जीवन्नेब पश्यतीति पौनरुक्त्यप्रसंगोःजातः। अतस्तत्परिहारार्थमेवं योजनीयम्--पश्यतिक्रिययां दर्शनमात्रमभिहितं, जीवेम इत्यनेन सर्वसम्पद्गतं जीवनमाशास्यते, न प्राण-धारणमात्रम् । एतदुक्तं भवति —देवमनुष्यादिसुखसाधनभूतमादित्याख्यं ज्योतिः पश्यन्तः सर्वाभिः संपद्भिः संगत्य सुखं जीवेमेति मन्त्रशेषो व्याख्यातः।। . 1 15 . 29 mi 1 . 1

-101-

#### ंड्मं में वरुण श्रुधी हर्वमद्या च मृळय। त्वामवस्युराचिके ।।३८॥

शुनःशेपो यूपे नियुक्तो वरुणं प्रार्थयते । प्रत्यक्षकृतोऽयं मन्त्रः । इमम् प्रकान्तं मे मम मत्संबन्धिनं मत्प्रयुक्तमित्यर्थः । वरुण परितस्तेजसा सर्वस्य जगतः प्रकाशयितः श्रु**धि शृण हवम्** स्तोममृङ्मयमेकित्रिशत्संख्याप्रयुक्तम् ।

१. अनुपलब्धमूलमिदम् ॥ २. माध्य० यजुः० ३६।२४॥

३. निरु० ८।१०। तत्र 'ज्वलतिकर्मणः' इति पाठः ॥

४. अनुपलब्धमूलिसदम् । अत्र पाठोऽत्यन्तं भ्रष्टः । 🚶 🗇

धु. ऋ० शार्थाश्हा। तै० सं० राशाश्शा ६. ऐ० ब्रा० ७।१६॥

तथा हि हरिश्चन्द्रस्याख्याने श्रूयते स वरुणं तुष्टावात उत्तराभिरेकरिश्राता इति । श्रुत्वा च स्तोमं मर्तानुग्राहकतया ग्रद्ध ग्रस्मिन्नहिन च चशब्दः
समुच्चयार्थः श्वश्च प्रदर्शनार्थमिदं सर्वेष्वप्यहःसु इत्यर्थः । मृळ्य, मृड सुखने,
सुखय सुखं कुरु । त्वाम् निग्रहनुग्रहसमर्थम् श्रवस्युः ग्रवते रक्षणार्थस्य वा
तर्पणार्थस्य वाऽसुन्प्रत्ययान्तस्य 'ग्रवः' इति रूपम्, 'सुप आत्मनः' इच्छतीति
ग्रवस्युः क्यच्प्रत्ययः, "क्याच्छन्दिस्यः" इत्युप्रत्ययः, ग्रवस्युः पालनकामः
तर्पणकामो वा । ग्रहमासन्नमृत्युरिवास्थितः ग्राचके याच्याकर्माऽयम्, ग्राभिमुख्येन याचे । याचिद्विकर्मकत्वात् प्रकरणान्वितं कर्मपदमघ्याहार्यम् । ग्रायुक्कामो हि शुनःशेपः प्रजापतिप्रमुखान् देवांस्तुष्टाव । ग्रत ग्रायुर्याचे त्वामित्यर्थः ' यतस्त्वं पापकर्मणो निग्रहे युक्तः । तथाहि श्रूयते—ग्रनृतं वै निग्रमाणं वरुणोऽमु गृह्णाति इति । तस्मादिह दुश्चरिताद्वा पूर्वजन्मदुश्चरिताद्वाऽहमिमामवस्थां प्राप्तो यथाऽहं क्षपितकल्मषो दीर्घायुश्च स्याम्, तथा त्वया
सम्पादनीय इति ।।

#### —:o:—

तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दैमानस्तदाश्चीस्तै यर्जमानो हुविभिः । अहेळमानो वरुणेह बोध्युरुं शुंस मा न आयुः प्रमॉषीः ॥३९॥

शुनःशेपो वरुणमाह । [तत्] तच्छ देन बुद्धे विपरिवर्तमानभिलिषत-मायुरभिधीयते । ग्रायुः [त्वा] त्वां [यामि] याचे । ग्रथवा तत्वेति तनु विस्तारे इत्यस्य क्त्वाप्रत्ययान्तस्य उदितो वा<sup>°</sup> इतीड्विकल्प एतद् रूपम्<sup>८</sup>,

१. ऐ० ब्रा० ७।१६॥ तत्र 'वरुणं राजानमुपससारातः' इति पाठः ॥

२. अ० ३।१।=॥ ३. अ० ३।२।१७०॥

४. 'दुहियाचिरुधिपृच्छि' इत्यादिषु [महाभाष्य ग्र० १।४।४१] परिगणित-त्वात् ।।

थ्र. अनुपलब्धमूलिमदम् ॥ ६. ऋ० १।२४।११॥ तै० सं० २।१।११ ।

७. अ० ७।२।४६॥

द तुलनीया स्कन्दनिरुक्तटीका—'तत एतदन्यथा व्याख्यायते । तत्वा .... तिन्दित्रा गच्छामीत्यर्थः .... तत्वा इत्येतत् तनु विस्तारे इत्यस्य क्त्वाप्रत्यये रूपम् ... ... इत्यादि । निरुक्त २।१॥ भा० २ पृ० ११॥ निरुक्तश्लोकवार्तिककारोऽध्येवमेवाह ।

तत्वा तिन्त्वा परिचर्यया याचे । परिचर्ययाऽभीष्टा देवताभिलिष्तिमर्थं ददाति । ब्रह्मणा परिवृद्धेन एकत्रिश्चत्संख्यायुक्तेन स्तोत्रेण वन्दमानः स्तुवन् स्तुतिप्रवृत्तत्वाद् याच्यायां तदाशास्ते कामयते । ग्रयमपि यजमानः हरिश्चन्द्राख्यो महोदर्व्याधिना ग्रस्तः । तथा हि हरिश्चन्द्रोपाख्याने श्रूयते— 'ग्रथ हैक्ष्वाकं वरुणो जग्राह तस्य महोदरं जज्ञे दित । हिविभिः ग्रस्म दिभिः (?, ग्रज्ञादिभिः) । ग्रतो भगवन् ग्रहेळमानः हेळितः कृष्यितिकर्मा, ग्रक्तुष्यम् कृतः ? सर्वो हि [लो]को बहुभिर्याच्यमानः कृष्यित । हे वरुण इह इति कालः प्रतिनिर्दिश्यते, एतिसमन् काले बोधि बुध्यस्य विज्ञापनिति शेषः । बुध्वा च भक्तवत्सलत्या उरु शंस उर्विति बहुनाम शंस स्तुतौ बहुस्तुतः, बहुभिर्यजमानः स्तूयमानः । किञ्च्वर्षं कामयमान एव स्तौति । मा मेति प्रतिषेधार्थो निपातः प्रमोषीरित्याख्यातेन सम्बध्यते । [नः] 'ग्रस्मदो द्वयोदच' इति द्वयोबंहुवचनम्, ग्रावयोः, मम हरिश्चन्द्रस्य च ग्रायुः जीवितं मा प्रमोषीः मापहार्षीः । त्वत्प्रसादादहमपि हरिश्चन्द्रोऽपि नीरोगौ दीर्घायुषौ भूयास्वेत्यभिप्रायः ।।

—:o:—

्षवं व्याख्याने पदपाठे भेदो भवति । 'तत् । त्वा' इति द्वे पदे चकार शाकल्यः । क्रवाप्रत्यये 'तत्वा' इत्येकं पदम् । ग्रपरं च यदा द्वे पदे तदा संहितायां 'त्त्वा' द्वे तकारे भवतः । एकपदे 'ग्रनचि च' [ग्र० ८।४।४७] इति द्विवचनं 'सर्वत्र शाकल्यस्य' [ग्र० ८।४।५१] इति प्रतिषिध्यते शाकल्यमते । तथा सति कदाचिदेकतकारः स्यात् कदाचिद् द्वितकार इति ।

ग्रिप च स्वरे दोषो भवति—'तत्त्वा' इत्येकपदे सितिशिष्टिनियमेन 'क्त्वा' प्रत्ययस्य स्वरेऽन्तोदात्तत्वं प्राप्नोति । इष्यते चाद्युदात्तत्वम्, सर्वत्र संहितासु तथैवोपलभ्भात् । द्विपदयेस्तु 'तत्' इति प्रातिपदिकस्वरेणोदात्तः । ततः 'त्वा' इति 'त्वामौ द्वितीयायाः' इत्यादिनाऽनुदात्तः । तस्य संहितायां स्वरितत्वम् । एवं च कृत्वाऽपव्याख्यानमेतिन्नरुक्त-समुच्चयकारस्येति स्षष्टम् ।। १. पूर्वमन्त्रव्याख्याने द्रष्टव्यम् ।।

- २. 'प्रगीतमन्त्रसाध्यगुणिनिष्ठगुणाभिधानं स्तोत्रम्' । 'श्रप्रगीतमन्त्रसाध्यगुणिनि-ष्ठगुणाभिधानं शस्त्रम्' इति मीमांसकाः । श्रत्र तु स्तोत्रपदं स्तुतिमात्रपरम् ।।
  - ३. ऐ० ब्रा० ७।१५॥ तत्र 'तस्योदरं जज्ञे' इति प ठः ॥
  - ४. निघ० ३।१॥ ५. अत्र निरुक्तम्—-"मेति प्रतिषेघ"॥ निरु० १।४॥
  - ६. अ० शरायहा।

## यंच्चिद्धि ते विशेषियया प्रदेव वरुण वृतम्। मिनीमसि चविद्यंवि ॥४०॥

शुनःशेपस्यैव वाक्यम् । [यत्] यच्छव्दो यदि इत्यस्यार्श्वे द्रष्टित्यः । वित् हि द्वाविष निपातावनेकार्थौ, चिदित्येषो निपातोऽनेककर्मा हित्येषो-ऽनेककर्मा इति भाष्यकारवचनात् । तथापीह पूजादीनामविद्यमानत्वात् पदपूरणौ अनर्थकावित्यर्थः । ते तव वर्तम् इति सम्बन्धः । अर्थतो ह्यसमर्थानामानत्त्र्यमकारणम् प्रविशिषण्डीम् भक्षय गृहम् इति यथा । विशः, विश इति मनुष्यनाम विश्वात्ति हि ते प्राप्नुवन्त्यभिलिषतमर्थं यत्नेन । यथा प्राकृता युक्तायुक्तविवेकशून्या हृदयविहितं कर्म प्रजुम्पन्ति तथा वयमपीति सम्बन्धः । [प्र] प्रशब्दो मिनीमसि इत्यनेन संवध्यते । हे देव दानादिगुण-युक्त वरुण [व्रतम्] व्रतमिति कर्मनाम कर्म परिचर्या दृष्टादृष्टसुखसाधनं मिनीमसि इदन्तो मिनी इति मसर्छन्दिस विषये इकारान्तत्विमिष्यते । मिनीमः मि हिसायाम् इत्यस्य भूतकाले वर्तमानकालश्चान्दसत्वाद्विधीयते बहु [ल] वचनाद् अवधिष्म हतवन्तो वयमित्यर्थः । द्यवद्यवि इत्यह्नो नाम-ध्यम् द्योत्यतीति द्यः, अहन्यहिन अतीतेषु कालेष्वित्यर्थः । एतदुक्तं भवति—शब्दादिविषये संसक्तहृदयाः सन्तो वयं त्वत्परिचर्यादिकर्म लुष्त-वन्तः, तस्मादपचारात् मा हिसीरित्यर्थः ॥

-:0:-

१. ऋ० शर्थाशा तै० सं० ३१४।११॥

२. निरु० १।४॥ तत्र 'निपातः' इति पदं नास्ति ॥

इ. निरु० १।४॥

४. न्या० भा० शशशह।

पूर्वोद्धृतस्य नियमस्योदाहरणमिवम् ।

६. :निघ० २।३॥

७. निरुक्त २।१३॥

<sup>¤.</sup> अ० ७।१।४६॥

६. निघ० १।६॥

#### यत् कि<u>श्चे</u>दं वंरुण देन्ये जर्नेऽभिद्रोहं मंनुष्याश्चरामसि । अचित्ती यत्तव धर्मा युयोपिम मा नस्तस्मादेनंसो देव रीरिषः ॥४१॥

वसिष्ठो वरुणमाह । यत् किं च चशब्दिश्चच्छब्दपर्यायः, कीदृशं प्राण-घातकहेतुभूतिमत्यर्थः । हे वरुण देव्ये समूहार्थे तिद्धतः, देवसमूहे देवेष्वित्यर्थः [जने] जनेषु च ग्राभिद्रोहम् ग्राभिद्रोहशब्देनापचार उच्यते, ग्राभिद्रोहं वाव-दूकं मनुष्या वयं चरामिस, किं च श्रिचित्ती धी[ती] मती सुष्टुती दिव्यादि-वत्तृतीयायाः पूर्वसवर्णः । यत्तव धर्मा धर्म शब्दः कर्मवचनः "तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्" इति यथा । कमं परिचर्यादिरूपं युयोपम नश्यतिकर्माऽयं, लुप्तवन्तो वयमित्यर्थः । [मा] मेति प्रतिषेधार्थो निपातो रीरिष इत्या-ख्यातेन संबध्यते । नः ग्रस्मान् तस्मात् हेतावियं पञ्चमी, तस्मादेनसो हेतोः । एनसः एतेरसुन्प्रत्ययान्तस्यतद् रूपं नकारश्चोपजनः, पापपर्यायः । एति हि तत् कर्तारम् । तथा हि श्रू यते—तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा च इति । हे देव दानादिगुणयुक्त मा रीरिषः रिषितिहिंसार्थः, मा हिसीः । एत-दुक्तं भवति -- ज्ञानाज्ञानकल्माषापादितपापबन्धनापनयनपुरःसरं सर्वसंपत्-सुखसाधनभूतमायुरपरिमितं भक्तवत्सल देहीत्यिभिप्रायः ।।

-:0 -

१. ऋ० ७।८६।५॥ तै० सं० ३।४।११॥

२. देवाद् यञ्जो [म्र० ४।१।८५ वा० ३] इत्यनेन प्राग्दीव्यतीयेष्वर्थेषु यञ् ।।

३. तुलना—काशिका० ७।१।३६॥

४. नपुंसकलिङ्ग इति शेषः । द्र० हर्षलिङ्गानुशासनटीका—'कतौ धर्मकतौ तत्साधने वर्तमानं धर्म नपुंसकम् । यथा — तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् इति (पृष्ठ ३४)। सुबोधन्यामम रव्याख्यायाम्—'नपुंसकलिङ्गो धर्मशब्दः कर्मवचनः, पुंल्लिगस्त्व-दृष्टवचनः' इति ।

प्रजुः० ३१।१६॥ ६. द्वष्टव्यम्—'इण म्रागिस' इत्युणादिस्त्रम् (४।१६८)

७. बृ० उ० ४।४।२।। निरु० १४।७।।

#### कित्वासो यद रिरिपुर्न दीवि यद्वा घा सत्यमुत यन्न विद्म । सर्वा ता विष्यं शिथिरेवं देवार्घा ते स्याम वरुण मियासंः ॥४२॥

पञ्च पश्वनृते हन्ति दश हन्ति गवानृते । शतमश्वानृते हन्ति सहस्रं पुरुषानृते । <sup>५</sup>

इति । स्रतो भगवन् सर्वा ता उभयत्र शेर्लोपः, सर्वाणि तानि पापानि विष्य स्यतिरयमुपसृष्टो [विमोचने]<sup>६</sup>, विमोचय स्रवस्य इत्यर्थः । शिथिरा शिथि-राणि [शिथिलानि] रश्रुतेर्लश्रुतिर्भविति<sup>भ</sup> विशिष्टसम्बन्धी[नि] बन्धनानि

१. ऋ० प्राव्धावा। तै०सं० दाशा११॥

२. निरु० प्रा४॥

इ. निघ० शादाा

४. निरु० ८।३॥ ५. 'न' स्थाने 'वा' पदं साधु स्यात् । भ्रयं भावः—
नकारोऽत्र मन्त्र उपमार्थो वा द्रष्टव्योऽनर्थको वा। उपमार्थेऽपि पुरस्तादुपचारोऽपि
सामर्थ्याज्ज्ञेयः । यतो हि पुरस्तादुपचारः प्रतिषेधार्थीयः, उपरिष्टादुपचारक्ष्वोपमार्थीयो
भवति । द्र० निरु० १।४॥

६. ग्रनुपलब्धमूलमिदम् ॥ ७. ऐ० ब्रा० १।६॥

इ. म० भा० उद्योग० ३५।३३॥

ह. द्र० स्यतिरुपसृष्टो विमोचते । निरु० १।१७।। १०. महाभाष्य 'एस्रोङ्'सूत्रे ॥

कुर्विति शेषः [इव] इवशब्दोऽनर्थकः । अथ हे देव दानादिगुणयुक्त स्रघ स्रनन्तरं त्वया क्षालितसर्वकल्मषाः सन्तो वयं ते तव स्याम भवेम । हे वरुण प्रियासः स्तुत्यस्तोतृत्वलक्षणे सख्ये वर्तमाना इति वाक्यशेषः । मरुतां हि सख्यं महतीं विभूतिमाधत्त इत्यभिप्रायः ॥

-:0:-

#### आपो हि छा मं<u>योभवस्ता नं क</u>ुर्ने दंधातन । मुहे रणां<u>य</u> चक्षसे<sup>8</sup> ॥४३॥

त्रिशिरसः सिन्धुद्वीपस्य वैतत्सूक्तम् । मार्जारनकुलादीनां पृथग्घननप्रायिवत्तं विहितम् — सूक्तं वाद्वेवतं जपेत् इति नित्यकर्मणि च विधीयते ।
प्रापो देवता । ग्रापश्च देवताकाण्डे पृथिवीस्थानदेवतासु समाम्नायते । ग्रापः
प्रत्यक्षरूपत्वात् मन्त्रस्य संबोधनावगत्यर्थो हे शब्दपूर्वं (? शब्दः पूर्वमध्याहार्यः), नित्यबहुवचनमेतत्। नाम्नामाख्यातजत्वप्रतिज्ञानात् कियायोगमङ्गीकृत्यः सर्वं निवंकतव्यम् । ग्रापः ग्राप्नोतेः, ताभिहं विश्वं व्याप्तम् । तथा
चाथवंवेदे श्रूयते—सर्वं वा इदमम्मयम् इति । ग्रपामधिष्ठात्र्यो देवता
ग्रापद्यन्ते हे ग्रापः । हि शब्दप्रभृतीनामर्थानामविद्यमानत्वात् पादपूरणार्थत्वं
प्रतिपादचते । स्थ भवथ । कृदिशः ? मयोभुवः, मय इति सुखनामः माद्यतेरन्तर्णीतिणजर्थस्यासुनप्रत्ययान्तस्य दकारस्य यकारव्यापत्त्या चैतद् रूपम् ।
मादयतीति मयः, ग्रन्तर्णीतण्यर्थोऽयं भवतिः मयस्य सुखस्य भावियत्र्यः,प्राणिनां
सुखस्य कत्र्यं इत्यर्थः । तथा च श्रूयते—यावन्तो ग्रप्सु प्राणिनाम् इति ।
[ताः] तच्छब्दश्रुतेयोग्यार्थसंबन्धो यच्छब्दोऽघ्याहार्यः । या एवंविधा जगदुपकारिण्यस्ताः यूयमिति वाक्यशेषः । कृत एतल्लभ्यते ? प्रत्यक्षकृतत्वान्मन्त्रस्य
नः ग्रस्मान् कर्जे उर्जशब्दोऽन्नवचनः । उर्जेऽन्नाय शालिगोधूमरूपाय दधातन

१. एतेन 'वरुणशब्देन।त्र मध्यमस्थानीयत्वात् मरुतो गृह्यन्ते' इति स्पष्टम् ॥ पक्षान्तरे द्युस्थानत्वेन त्रादित्य उच्यते ।

२. ऋ० १०।६।१॥ ३. मनु० ११।१३२॥ ४. निघ० ५।३५॥

निरु० १।१२॥ ६. अनुपलब्धमूलिमदम् ।। ७. निघ० ३।६।।

तनप्रत्ययश्छान्दसोऽनर्थकः । कुतः ? तन इत्यर्थका उपजना भवन्ति इति भाष्यकारवचनात् । धत्ते त्यर्थः, बह्वन्नमस्माकं दत्तेत्यर्थः । बह्वन्नमूलत्वात् सर्वसम्पदाम्, पुरुषेण [तत्] साधनीयम् । तथा च श्रूयते—तस्माद्यया कया च विधया बह्वन्नं प्राप्नुयात् इति । महे महते रणाय रमधातोरेतद् रूपं, रमणीयं, चक्षते चष्टेः पश्यतिकर्मणोऽसुन्प्रत्ययान्तस्यैतद् रूपं, ककारश्चो-पजनः । महद् रमणीयं भगवदादित्यं दर्शनाय चक्षुर्धत्तेत्यनुषङ्गः । एतदुक्तं भवति—लोकमातृणां युष्माकं प्रसादेनाक्षयमन्नमभिलिषतं दर्शनमस्तु इत्याशास्यते ॥

-:o:-

#### यो वंः शिवतंमो रस्पस्तस्यं भाजयतेह नंः । <u>डश्</u>तीरिव मातरः<sup>\*</sup> ॥४४॥

[यो वः] युष्माकं संबन्धीति शेषः । शिवतमः शिव इति सुखनाम<sup>थ</sup> शिम्यतेस्तर्पणार्थस्यान्तव्यापित्तर्वकारेण गुणाभावश्च । सुखातिशयहेतुः रसः ''रसेन भूयमास्वाद्य तस्य षष्ठीश्च तरेकदेशमिति वाक्यशेषः, द्वितीयार्थे वा षष्ठी वतावा (?; तं वा) रसं भाजयत भज सेवायाम् सेवय तवायमस्तीत्यर्थः । इह लोके नः स्रस्मान् सहेन्द्रियप्रीतिसाधनभूतं युष्मदीयं रसं मध्यमं दत्तेत्यर्थः । किमिव उशतीरिव द्वितीयावहुवचनमेतत् प्रथमाबहुवचनस्य स्थाने द्रष्टव्यम् उशत्य इव मातरः यथा कामयमाना स्नेहार्द्र चेतसो

१. निरु० ४।७॥ नैतस्यायं भावो यत् 'तन' सर्वोऽपि प्रत्ययोऽनर्थकः । अपि त्वस्यायं भावः—'त' प्रत्यय एव नकारस्योपजनोऽनर्थक इति । यावान् मध्यमपुरुष- बहुवचनरूपस्य 'त', प्रत्ययस्यार्थस्तावानेव 'तन' इत्यस्य । अतो वररुचिवचनं चिन्त्यम्, यद्वा 'तनप्रत्यये नकारोपजनश्कान्दसोऽनर्थकः' इति पाठो द्रष्टव्यः ।

२. तै० उ० ३।१० ।।

३. 'तुमर्थे सेसेन्' इति सूत्रेण चिक्षङोऽसेन्प्रत्ययेऽपि सिद्धचित । यत्तु वररुचिना - चित्रेरसुनि ककारोपजन उक्तः स चिन्त्यः । यतः 'चष्टेः' इति चिक्षिङः श्तिपि रूपम् ? तत्र धातौ क्ष् संयोगस्य विद्यमानत्वात् ।

४. ऋ० १०१६॥२ ५. निघ० ३।६॥

६. शिम घातुर्दिवादावन्यत्र च न क्वचिद् घातुपाठे पठचते ।

मातरो दृष्टादृष्टोपकारिण्यः सत्यो जनायारोग्यादि [सा]धनेन क्षीरादिना रसेन भाजयन्ति तथा यूयमपीति वाक्यशेषः ॥

--:o:--

#### तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वंथ। आपो जनयंथा च नः । ४५॥

तस्मैं, यथार्थं विभक्तीः सन्नमयेत् इति भाष्यकारवचनाद् विभिक्तिव्यत्ययेन भिवितव्यम्, चतुर्थ्येकवचनमिप द्वितीयैकवचनस्य स्थाने द्रष्टव्यम् । तच्छव्देन पूर्विस्मिन् मन्त्रे प्रकृतस्य [र]सस्य प्रतिनिर्देशः । तं रसं [ग्ररम्] ग्ररंशब्दः क्षिलकादिषु पठ्यते, तस्माद्रे फस्य लापत्त्या भिवतव्यम्, ग्रलं पर्याप्तं सकलमित्यर्थः । गमाम ग्रगच्छाम प्राप्नुयाम, वः युष्माकं यस्य रसस्य क्षयाय क्षयो निवासः , निवासाय जिन्वय जिन्वतिः प्रीणातिकर्माः, प्रीणयथ [र] समितिशयं प्रीतिसाधनभूतं धारयथेति संवन्धः । हे ग्रापः जनयथा च नः ग्रस्मान् प्रकाशयत इत्यर्थः । ग्रथवा जनयथ पुत्रपौत्रादिसहितानस्मान् संपादयत । ग्रपत्यमूलं हि मर्त्यस्यामृतत्वम् । तथा हि श्रूयते— "प्रजाभिरग्ने ग्रमृतत्वमश्याम्" इति ।।

-101-

#### शन्नो देवीर्भिष्ट्य आपो भवन्तु पीत्रये । शं योर्भि स्रंबन्तु नः ॥४६॥

[ शम् ] शमिति सुखनाम<sup>६</sup>। सुखरूपाः सुखरूपहेतुभूताः नः ग्रस्माकं देवीः प्रथमाबहुवचनस्य स्थाने द्वतीयाबहुवचनमेतत्, <sup>६</sup> देव्याः देवतास्वरूपत्वात्

१. ऋ० १०।६।३॥ ू २. निरु० २।१॥

३. "संज्ञाछन्दसोर्वा कपिलकादीनाम्" [अ० ८।२।१८॥ वा० ३]॥

४. ''क्षयो निवासे'' [ग्र० ६।१।२०१] इत्यादिना निवासार्थे क्षयशब्दस्याद्यु-दात्तत्विवानात् ॥

 <sup>&</sup>quot;हिवि दिवि घिवि जिवि प्रीणनार्थाः" इति म्वादौ पठचते ।।

६. ऋ० प्राप्तार्गा ७. ऋ० १०१६।४॥ इ. निघ० ३।६॥

है. वाच्छन्दिस (६।१।१०६) इति नियमेन प्रथमाबहुवचनेऽपि द्वितीयाबहुवचन इव छान्दसं रूपं भवति । तेन विभक्तिक्यत्ययो न कर्तव्यो भवति ।

स्तोतृणामभिलिषतार्थप्रदायिन्यः । ग्रथवा देव्य इति वरुणस्य राज्ञः [पत्न्यः]। तथा च श्रूयते—ग्रापो व वरुणस्य पत्नय ग्रासन् इति । ग्रिभिष्टये ग्रिभिप्विद् इच्छतेः वितन्प्रत्ययान्तस्यैतद् रूपम्, ग्रिभिलिषताय ग्रापो भवन्तु पीतये पानाय सोमपानाय इत्यभिप्रायः । ग्रिभिलिषतं हि सोमपानं ब्राह्मणस्य ऋणसंबिन्धत्वात् । तथा च श्रूयते—"यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः" इति । श्रा योः पदद्वयमेतत् , शंशब्देन शमनमुच्यते । कस्य ? रोगाणाम् । योरिति यु मिश्रणे इत्यस्य विनाशार्थस्यान्तर्णीतण्यर्थस्य द्वितीयैकवचनस्य स्थाने षष्ठचे कवचनम् पञ्चम्येकवचनित्यवगमः । नन्वस्ति विनाशार्थस्य प्रयोगः ? ग्रस्तीति ब्रूमः—युतमस्य धनं युता वा इति, नष्टिमित्यर्थः । कस्य यावनम् ? भयानाम् । तथा च निरुवतभाष्यकार ग्राह—शमनं च रोगणां यावनं च भयानाम् इति । [ग्रिभ] ग्रिभिशब्दः कर्मप्रवचनीयः प्रतिना समानार्थौ द्रष्टव्यः । प्रति रोगाणां शमनं, प्रति भयानां यावनम् । स्रवन्तु स्रवितर्गितिकर्मा गच्छन्तु नः ग्रस्माकन् । रोगोपशमनं भयापनयनं चास्माकमापः कुर्वन्तु इत्याशास्यते ॥

—:o:—

# ईश्चाना व याँणां क्षयन्तीश्चर्षणीनाम् । अपो यांचामि भेषुजम् ।।४७॥

[ईशानाः ईश्वराः । वार्याणाम् ] वृणोतेरेतद् रूपम्, वरणीयानां ज्योतिष्टोमादीनां, तत्साध्यत्वात्तेषाम् । ग्रथवा वरणीयानां मणिमुक्ता-प्रवालादीनां तत्प्रभवत्वात्तेषाम् । ग्रथवा वार्याणां वरणीयानां सर्वेषामेव लोकानामीश्वरः प्राणरूपत्वात् । प्राणा वा ग्रापः इति श्रूयते । क्षयन्तीः निवासयन्तीः, निवसनहेतुभूताः, चर्षणीनाम् चर्षणीशब्दो निरुक्ते मनुष्य-

१. द्र०---ग्रापो वरुणस्य पत्नय ग्रासन् । तै० त्रा० १।१।३।८।।

२. तै० सं० ६।३।१०॥

३. "शंयुः सुखंयुः" इत्येकपदरूपस्य निर्वचनम् । 'शमनं च रोगणां यावनं च भयानाम्' इति द्विपदरूपस्य । द्र० निरु० ४।२१।। ४. श्रनुपलब्धमूलमिदम् ।

प्र. नि० ४।२१॥

६. ऋ० १०१६।४॥

७. तै० बा० शराप्रारा।

<sup>्</sup>द. निरु० १२।२१॥ निघ० २।३॥

प्रयायः प्रदर्शनार्थः, चर्षणीप्रभृतीनां कर्मणि षष्ठी, चर्षणिप्रभृतीन् प्राणिनो धारयन्तीत्यर्थः, । तन्मूलो हि तर्वप्राणिनां निवासः जीवनं च । तथा चोक्तम्—

> ग्रद्भिः सर्वाणि भूतानि जीवन्ति प्रभवन्ति च । तस्मात् सर्वेषु दानेषु तोयदानं विशिष्यते ॥'

इति । इत्थं भूताः ग्रपः याचामि भेषजम् संसारव्याधिनाशकरमौषधम् । द्विकर्मकत्वं याचेर्देशितं — पौरवं गां याचते दित ।:

—:o:-

अप्सु मे सोमा अब्रवीद्नतर्विशांनि भेषुजा। अप्ति चे विश्वशंभुवम् ॥४८॥

श्रप्सु [ग्रप्सु] इति सप्तमीबहुवचनं षष्ठीबहुवचनस्य स्थाने, ग्रपां मे मम सोमः मध्यमस्थानः वृष्टिलक्षणानामुदकानां पितः श्रव्यवित् । ग्रन्तः ग्रन्तःशब्दो मध्यवचनः मध्ये ग्रपामिति संबन्धः, विश्वानि सर्वाणि [भेषजा] भेषजानि सर्वरोगोपशमनसाधनभूतानि ग्रौषधानि । तथाप्यायुर्वेदिवदो निदिग्धिकादिषु दोषेषु ताः प्रयुज्यन्ते । ग्राग्न च वाडवम्, उदकेन्धनः सामुद्रिकाणां मध्ये स्थित इति सम्बन्धः, वैद्युतं वा मेघोदरगतानामपां, जाठरं वा प्राणायामधारणाविजृम्भविसृतानामपाम् । कीदृशम् ? विश्वशंभुवम् विश्वशब्दः सर्वपर्यायः शिमित सुखनाम, भवितरन्तर्णांतण्यर्थः । सर्वभूतजातस्य सुखस्य भावियतारं कर्तारिमत्यर्थः । ग्रतो भेषजिममं याचे इति संबन्धः ॥

—:o:—

आर्षः पृ<u>णीत भैष</u>जं वर्र्स्यं तुन्<u>वे ३</u> मर्म । ज्योक् च सूय दृशे ।।४९॥

१. अनुपलब्धमूलिमदम् ॥

२. महाभाष्य १।४।५१॥

३. ऋ० १०।६।६॥

४. साम्प्रतं पारचात्यारिचिकित्सका श्रपि बहुन रोगान् जलचिकित्सयाऽपहन्ति ॥

थ्र. निघ० इ।६॥

इ. ऋ० १०१६।७॥

हे श्रापः पृणीत [प्रीङ् तर्षणे,] तर्पयत इत्यर्थः । भेषजम् ज्वराद्यपन-यनसमर्थमौषधं वरूथम् वरणीयं तन्वे शरीराय [मम] । ज्योक् ज्योक्-शब्दो दीर्घकालवचनः [च] शब्दः पादपूरणार्थः, विश्वकालं सूर्यम् परार्थ-रूपं [दृशे] दृशे विख्ये च' इ[ति तु]मर्थे निपात्यते, द्रष्टुम् । एतदुक्तं भवति—युष्मत्प्रसादादपगतसर्वरोगोऽहं चिरकालमाराध्यं भगवन्तमादित्यं सायुज्यं गमिष्याम [?, मि] इत्यभिप्रायः ॥

# इदमांपः प्र वेहत यत् किञ्चं दुरितं मयि । यद्वाहमंभि दुद्रोहु यद्गं शेष जुतानृतम् ॥५०॥

इदम् दुरितिमिति संबन्धः । हे स्रापः प्रवहत प्रकर्षणापनयत रोधय-तेत्यर्थः । यत् किञ्च दुरितं मिय पापिमिति वाक्यशेषः । कीदृशं तद् ? उच्यते—यद्वाऽहमिभदुद्रोह जिघांसायां ज्ञानाज्ञानेन प्राणिजातं जघान, यद्वा शेषे शप्तवान् स्रहमुक्तवान् उतानृतम् स्रनृतमिप यत् तत् सर्वं नाशयत इत्यर्थः । युष्मत्प्रसादादपगतसर्वकल्मषो भूयासिमत्यर्थः ।।

# आपों अद्यान्वंचारिष्ं रसेन समंगस्मिह । पर्यस्वानग्न आ गेहि तं मा संसृज् वंचेसां ॥५१॥

[ग्नापः] ग्रद्ध ग्रस्मिन् काले ग्रन्वचारिषम् ग्रनुचरामि ग्रहमाश्रितो युष्मा-नित्यर्थः । युष्मदीयेन रसेन समगस्मिह बहुवचनमेकवचनस्य स्थाने, समगंसि सगतोऽहम् । मद्भाग्योपचयविशेषेण यत् किञ्च पयस्वान् पय इति उदक-नाम प्रवित्वी प्यायतेविः, पीयते हि तद् ग्राप्यायते च, क्षीरेऽपि समानं

१. अ० ३।४।११॥

२. ऋ० १०।६।६॥

३. ऋ० १०।हाहा।

४. निघ० १।१२॥

५. निरु० २। ४।।

निर्वचनम्, तद्वान् वैद्युतः, मेघोदरस्त्वमिष हे **ग्रग्न ग्रगा**हि ग्राविर्भव । ग्रागत्य च तं मा मां भवत्पयः सिक्तहृदयं संसृज संगमय वर्चसा दीप्त्या ग्रथवा ब्राह्मणतेजसा ।

तदेतद् युष्मत्प्रसादायहं क्षपितसमस्तकल्मषः सर्वसंपत्संगतो धर्मानुष्ठान-योग्यश्च संजात इति सूक्तस्य समस्तस्यार्थकथनम् ।।

।। इति वाररुचे निरुक्तसमुच्चये द्वितीयः कल्पः ॥

-:0:--

# ॥ अथ तृतीयः कल्पः ॥

यस्य देवताय हिवर्गृ होतं स्यात् तां मनसा घ्यायेद् वषट् करिष्यन् इति श्रुतेरतः परं दर्शपूर्णमासयाज्यानुवाक्या श्राज्यभाक्प्रभृतिस्विष्टकृत्-पर्यन्ता व्याख्यायन्ते—

अप्रिवृत्राणि जङ्घनद् [द्रविणुस्युर्विपुन्यया । समिद्धः शुंक आहुतः ॥५२॥ ]

भारद्वाजस्यार्षम् । स्रिग्नः स्रग्रशब्दान्नयंतेश्च स्रग्रणीः सेनानीः । तथा च श्रूयते—ग्रग्निवै देवानां सेनानीः इति । वृत्राणि वृत्त्वा व्यतिषज्य तिष्ठन्तीति वृत्राणि पापानि । तथा च श्रूयते—व्यतिषकत इव वै पुरुषः पाप्मना इति । पापानि मनोवाक्कायजकर्मकृतानि यजमानस्य । ग्रथवा वृत्राणि रक्षांसि, तानि वृत्त्वा व्याप्य सर्वं शेरते । ग्रथवा वृत्रोऽसुरः त्वष्टुः पुत्रः, मेघो वा घूमादिसंघातः । ग्रस्मिन् पक्षे छान्दसमेतद् रूपम्, सर्वं जङ्घनद् कियाभ्यासविषये यङ् द्रष्टव्यः, ग्रत्यर्थं हन्ति । ननु च इन्द्रस्य वृत्रवधरूपं कर्म 'श्रिथास्य कर्म रसानुप्रदानं वृत्रवधः इति । सत्यमेवम्, तथापि संयोग-रूपेण साहाय्यं प्रतिपद्यमानो वृत्रमसुरं त्वष्टुः पुत्रं मेघं वाऽत्यर्थं हन्ति इत्युच्यते । पूर्वेस्मिन्निवंचनद्वये युक्तमेव । तथा हि श्रूयते—ग्रग्निमातस्मिदेनसो विश्वस्मान् मुञ्चत्वंहसः इति च । द्रविणस्युः द्रवतेर्गत्यर्थस्य च द्रविणं धनम्, गम्यते हि तत् सर्वैः प्राप्तुःमिष्यत इत्यर्थः । द्रविणं धनं हिवर्लक्षुणं '[सुप] ग्रात्मनः' इच्छतीति क्यच् प्रत्ययः, ततः क्याच्छन्दसि इति उ प्रत्ययः । द्रविणस्युराज्यभागं कामयमान इत्यर्थः । विपन्यया

१. निरु० ८।२२।। तुलना—ऐ० बा० ३।८॥ गो० बा० २।३।४॥

२. ऋ० ६।१६।३४॥ पौर्णमास्यां प्रथमस्याज्यभागस्यानुवाक्या । तथाहि-'ग्रनि-र्वृ त्राणि,त्वं सोमासि सत्पतिरित्याज्यभागौ वार्त्रघनौ पौर्णमास्याम्'इति। शां०श्रौ०१।६।१॥

३. तुलना कार्या-अग्निर्वे देवतानामनीकम्, सेनाया व सेनानीः। शत० ५।३।१।१॥

४. ऐ० ब्रा० ४।४॥

ध्र. निरु० ७।१०॥

६. अनुपलब्धमूलमिदम्।

७. अ० ३।१।५॥

८. अ० ३।२।१७०॥

पनायितः स्तुतिकर्मा, विपन्यया विविधया श्वित्रया (?) स्तुत्या स्तूयमान इति शेषः । सिमद्वः, इन्धी दीप्तौ सम्यग् दीपितः शुक्रः शुक्रशब्दो निरुक्तो द्वितीयकल्पे, अतितेजस्वितया विराजमान इत्यर्थः । आहुतः स्राह्वयित-र्चितिकर्मा स्राभिमुख्येन [स्रा]हूतोऽस्माभिः स्रचितः [स्रभि]ष्टुत इत्यर्थः । "स्तूयमाना हि देवता वीर्येण वर्धते" इति श्रूयते । वीर्यवृद्धो-ऽग्निरत्यर्थं हन्तीति संबन्धः ।।

-:0:-

#### त्वं सोमासि सत्पंतिस्त्वं राजोत दृत्रहा । त्वं भद्रो असि ऋतुं: ॥५३॥

गोतमस्यार्षम् । प्रत्यक्षकृतोऽयं मन्त्रो मध्यमपुरुषयोगात्, त्विमिति च प्रयुज्यमानत्वात् । त्वम् हे सोम ग्रसि भविस । कीदृशोऽसि ? सत्पितः सतां वेदोदितकर्मनिरतानां पितः पाता पालियता वा । त्वं राजा । कस्य ? ग्रोषधीनां ब्राह्म [णाना ] ञच । तथा हि श्रूयते—"सोम ग्रोषधीनामधिपितः, सोमराजानो ब्राह्मणाः" इति । विराजतीति वैराजोच्यते । उत शब्दोऽप्यर्थे स च समुच्चयार्थे द्रष्टव्यः । वृत्रहा वृत्रं हतवान् वृत्रहा च । ननु चेन्द्रो वृत्रहेत्युच्यते ? उच्यतां कामम्, ग्रयमिप सोमो मध्ममस्थान इन्द्रस्य साहाय्यं वृत्रवधे प्रतिपद्यमानो वृत्रहेत्युच्यते । ग्रथवा वृत्रस्य पापस्य रक्षसश्च हन्ता । कि च त्वं भद्रः भजनीयो भूतानां ग्रसि भविस । [ऋतुः] ऋतुश्चासीति सम्बन्धः, प्रकाशियता चासीत्यर्थः । ग्रथवा नृत्रतुसाधनत्वात् ऋतुरित्युच्यते, त्वत्साधना हि सर्वक्रतवः । स त्वं प्रसीदास्माकिमिति शेषः ।।

-:0:-

१. 'दीप्तः' इति साधु स्यात् । २. निरु० समु० पृ० ३७ ।।

३. अनुपलब्धमूलमिदम् ॥

४. ऋ० १।६१।४।। पौर्णमास्यां द्वितीयस्याज्यभागस्यानुवाक्या । द्र० शां० श्री० १।६१।। ५. श्रत्र निरुक्तम्—अथ प्रत्यक्षकृता मध्यमपुरुषयोगाः, त्विमिति चैतेन सर्वनाम्ना [७।२] इति ।

६. तुलना—सोम ग्रोषघीनामधिराजः । गो० ब्रा० २।१।१७॥ सोमो वै राजी-षघीनाम् । कौ० ब्रा० ४।१२॥ तै० ब्रा० ३।६।१७॥ ७. तै० ब्रा० १।७।४,६॥

इ. ऋतुशब्देन सोमयागा उच्यन्ते।

#### अप्रिः मृत्नेन मन्मेना शुम्भानस्तन्वं १ स्वाम् । कुविविष्रण वाद्यधे ॥५४॥

विरूपस्यार्षम् । अहिवर्भागि सं देवता अल्पत्वमुच्यते । अस्मिन् प्रकरणे हिवर्भाज एव देवता निरुच्यन्ते । अग्निः 'अग्रं प्रथमं यज्ञेषु प्रणीयते' इत्यग्निः । प्रत्नेन प्रत्न इति पुराणनाम , पुराणेन गीयते, न केन मन्मना मन्यतेः स्तुतिकर्मणो मनिन्प्रत्यय एतद् रूपम् । त्रयीलक्षणेन स्तोत्रेण स्तूय-मान इति शेषः । शुम्भानः शोभनो दीप्यमान इत्यर्थः । तन्वम् तनुं स्वाम्, उभाविष शब्दौ द्वितीयैकवचनान्तौ विभिन्तव्यत्ययेन तृतीयार्थे द्रष्टव्यौ तन्वा स्वया स्वेन विग्रहेण तेजोमयेन कविः कान्तदर्शनः कमतेर्गतिकर्मणः, कान्ता- इदर्शनं यस्य स लोकेषु लोकपालत्वात् लोकवीक्षणतत्पर इत्यर्थः । अथवा कवतेः शब्दकर्मणः कविः प्राणरूपत्वात् सर्वशब्दानां प्रयोकता इत्यर्थः । [विप्रेण] विप्र इति मेधाविनाम अन्यत्र, इह तु विपूर्वस्य प्रा पूरणे इत्यस्य छन्दिस सर्वोपाधिव्यभिचारात् कप्रत्ययः । विप्रेण पूर्णेन तेन सामर्थ्याद् दीर्घेण । कृत एतत् ? 'स्तूयमाना वीर्यवन्तः' इति श्रुतेः । परिपूर्णेन वीर्येण वावृष्ठे स्तूयमान इति सम्बन्धः ॥

-:0:--

#### जुषाणो अग्निराज्यस्य हविषो वेतु ।।५५॥

[जुषाणः] महत्या प्रीत्या युक्त इत्यर्थः। तथा हि श्रूयते—"एतद् वाग्नेः प्रियं धाम यद् घृतम्" इति । ग्रग्निराज्यस्य हविषः इति षष्ठीश्रुतेर्भागमिति

१. ऋ० ८।४४।१२॥ दर्शेष्टी प्रथमस्याज्यभागस्यानुवाक्या। द्र० शां० श्रौ० १।८।२॥

२. भ्रष्टोऽत्र पाठः । ग्रयं मन्त्रो दर्शेष्टी प्रथमाज्यभागस्यानुवाक्या । द्र० शां० श्रौ० १।८।२।। ग्राश्व० श्रौत १।४।। ऋ० ८।४४ सूक्तस्य सायणीय उपोद्धातः ।

३. तुलना—निरु० ७।१४।। ४. निघ० ३।२७।। ४. निघ**० ३।१५**।।

६. 'स्रातश्चोपसर्गे' (स्र० ३।१।१३६) इत्यनेनाञ्जसैव कप्रत्ययः सिद्धः।

७. ग्रनुपलब्धमूलमिदम् ॥ इ. बां० श्रौ० १।८।३॥ दर्शपौर्णमासयोः प्रथमस्याज्यभागस्य याज्या ।

शेषः, 'ग्राज्यभाग्'' इति हि श्रूयते । वेतु वेतिरनेकार्थः, इहाशने [पाने,] वा वर्तते । ग्रश्नातु पिवतु वा द्रवद्रव्यत्वात् ।।

- tot-

# सोर्म गीभिष्ट्वी वृयं वृर्घयामी वचो विदेः। सुमृळीको न आ विशः॥५६॥

गोतमस्यार्षम् । हे सोम गीभिः गृणातेः स्तुतिकर्मणो रूपम्, प्रहर्षे जननीभिः त्वा त्वां वयम् वल्लभाः वर्धयाम । वचोविदः वचसां वेदितारः । यैर्वचोभिस्तुष्यसि तेषामिति संबन्धः । सुमृळोकः मृड सुखने अस्मादीकन् प्रत्ययः, शोभनमपिता प्रह्लादशील इत्यर्थः । नः अस्मान् स्तोतृन् आविश् । वमनविरेचनकर्त्तां स सोम अभिमुख्येन प्रविश्तत्येवं रसरूपे सोमे योज्यम् । चन्द्रमसि तु विशः 'अनेकार्थत्वाद् धातूनाम्' अभिमुख्येन ह्लादयति [इति] योज्यम् ।।

-:0:-

# जुषाणः सोम आज्यस्य हविषो वेतु ।।५७॥

र्णः श्राज्यस्य भागं ह्रिवषः हूयमानस्य वेतु श्रश्नातु पिबतु [वा] इत्यर्थः ॥

-:0:-...

#### अप्रिर्मूर्द्धा दिवः कुकुत्पतिः पृथिवया अयम् । अपा रेतासि जिन्वति । १४८॥

- १. अनुपलब्धमूलिमदम् ॥
- २. ऋ॰ १।६१।११॥ दर्शेष्टी द्वितीयस्याज्यभागस्यानुवाक्या ।
- ३. तुलना—"बह्वर्था ग्राप घातवो भवन्ति" इति । महाभाष्य १।३।१॥
- ४. दर्शपौर्णमासयोद्वितीयस्याज्यभागस्य याज्या । शां० श्रौ० १।८।३॥
- । १. ऋ० ८।४४।१६॥ "म्रग्निमू द्वेत्याग्नेयस्य पुरोऽनुवाक्या" इति । शां० श्रौ०

श्रुनेन भगवतोऽग्नेः पृथिवी सम्भोगरूपेण त्रैलोक्येश्वरं प्रतिपाद्यते । श्रुपिनः ग्रुगणीः भोगानां प्रधानभूतः । तथा च श्रूयते—"ग्रुपिनवँ देवानां मुखं मुद्धंशब्दः प्रधानवचनः, स्वामिपर्यायः, स्वामी कस्य ? दिवः द्युलोकस्य । ककुत् ककुच्छब्दः स्वामिवचनः । कस्य ? सामध्यादन्तरिक्षस्य । पतिः स्वामी [कस्य ? ] पृथिव्याः भूलोकस्य, [ग्र्यम्] ग्रुयमिति सन्निकर्षार्थनिदंशादाहवनीयात्मनाऽवस्थितोऽग्निरिभधीयते। एकमेव ज्योतिः त्रिषु लोकेषु प्रकाशत इत्यर्थः । इत्थं भूतोऽग्निः ग्रुपाम् सम्बन्ध-पनाभ्यां हतस्य रसादिक्रमेण सारभूतं तेजो निष्पद्यते । एवमपां सम्बन्धिन पुरोडाशादीनि हवींषि रेतांसीत्युच्यन्ते । तानि जिन्वति, जिन्वति प्रीतिकर्माः, प्रीत्यान्नभक्षणं लक्ष्यते, भक्षयतु इत्यर्थः । ग्रुथवा मध्यमरूपेणापां रेतांसि तत्कारणानि स्थावरजङ्गमानि जिन्वति तपंयतीत्यर्थः ॥

—:o:—

#### भुवों यज्ञस्य रजंसरच नेता यत्रां नियुद्धिः सचंसे शिवाभिः। दिवि मूर्थानं दिधषे स्वर्षां जिह्वामंग्रे चक्रषे हव्यवाहंम् ॥५९॥

त्रिशिरस्यार्षम् । [भवः] नेदं पृथिवीनामधेयस्य भूशब्दस्य रूपम् । कि तर्हि ? लिङ वर्णव्यापत्तिरङभावश्च, ग्रभवः भविस । यज्ञस्य दर्शपूर्ण-मासादेः रजसश्च रजःशब्देनात्रोदकमुच्यते, रञ्जयित भूतानि तर्पयतीत्यर्थः । उदकस्य च वृष्टिलक्षणस्य नेता । तथा च श्रूयते — ग्रिग्निव वृष्टिमुदीरयितः। तदा पुनर्यज्ञस्य रजसश्च नेता भवसीत्युच्यते । यत्रा नियुद्धः सांहितिकं

१. 'त्रैलोक्यैश्वर्यम्' इति साधु स्यात् ।
 २. ऐ० ब्रा० ७।१६॥

३. तथा च मन्त्रवर्णो भवति—स्तोमेन हि दिवि देवासो राह्य १०।८८।१०।। द्र० निरु० ७।२८।। ४. निरु० ६।२२।।

४. ऋ० १०।८।६।। "भुवो यज्ञस्येति याज्या" इति । शां० श्रौ० १।८।४।।

६. एतन्मन्त्रव्याख्याने स्कन्दस्वामिनापि—"भुव इति नायं भूशब्दः पञ्चम्यन्तः पृथिवीवचनः । सावेकाचः [ग्र० ६।१।१६६] इति विभक्ते राद्युदात्तत्ववचनात् ' 'किं तिहि ? ग्राख्यातमेतत्" इत्युक्तम् । निरु० टी० भा० २ पृ० २० १५१ ॥ दुर्गाचार्यस्तु 'भुवः पृथिवीलोकात्" इत्येवं व्याख्यातव।न् [पृ० ३४७]तत् स्वरिवरोधादुपेक्षणीयम् । ७. 'उदकं रज उच्यते' । निरु० ४।१६॥ इ. तै० सं० २।४।१०॥

दीर्घत्वम्", यत्र यस्मिन् काले नियुद्भिः, नियुतो वायोः इत्यादिष्टोपयोजन-त्वान्नियुच्छब्देन वायवो लक्ष्यन्ते, नियुद्भिवयुभिः सचसे भजिस । सचत इति सेवार्थः । सेवार्शस शिवाभिः शिव इति सुखनाम, सुखहेतुभि , यत्रेति सूक्ते ऽध्याहार्यं तत्र, तस्मिन् काले यज्ञस्य र[ज]सश्च नेता भवसीति संबन्धः । कि च दिव द्युलोके मूर्द्धानम् प्रधानाङ्गं वायुष्त्यापितः सन् दिधषे धारयति जाज्वल्यमान इति शेषः । कीदृशं मूर्द्धानम् ? स्वर्धाम् स्वःशब्देना-दित्य उच्यते । स्वस्थानस्यादित्यस्य स्रष्टारमित्यर्थः । कि च जिह्वाम् ज्वालां हे स्रग्ने चकृषे करोषि हव्यवाहम् हिवषां वोढारं, तथा हर्वीषि च वहसीत्यर्थः ॥

#### -:0:-

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वां जात नि परि ता बंधूव । यत्क्रीमास्ते जुहुमस्तन्नों अस्तु वयं स्यांम् पतयो रयीणाम् ॥६०॥

हिरण्यगर्भस्यार्षम् । प्रजापितः मध्यमस्थातः । प्रजानां जरायुजादोनां वृष्टिदानादिद्वारेण पाता पालयिता वा' प्रजापितः । पातेस्तिनि हस्वत्वम्, पालयतेरन्तलोपश्च । धात्वन्यत्वमात्रम्, ग्रर्थः स एव । हे प्रजापते [न] नेति धातो [?, धातुना] ग्रर्थचेनान्तेन सम्बध्यते । [त्वत्] त्वत्तः एतानि भूतानि जरायुजानीत्यन्वयः । विश्वा, [शेश् ]छन्दिस बहुलम् दिति शेलोपः। विश्वानि सर्वाणि जातानि परि शब्दो बभूव इत्याख्यातेन संबध्यते । [ता] तानि । तच्छब्दश्रुतेयोग्यार्थं संबन्धो यच्छब्दोऽध्याहार्यः । यानि त्वया सृष्टानि

१. अ० ६।३।१३६॥ २. निघ० १।१५॥

३. वायोरव्वा लक्ष्यन्ते इति तूचितम् । ४. व्यर्थः पाठः ५. निघ० २।६॥

६. 'उक्ते' शुद्धः पाठः। ७. 'स्वरादित्यो भवति' इति । निरु० २।१४।।

इ. ऋ० १०।१२१।१०।। प्राजापत्ये पुरोनुवाक्या इति सायणः । द्र० तै० ब्रा० २।६।२ भाष्यम् ॥ 'प्रजापते न त्वदिति याज्या' इति । शां० श्रौ० १६।७।३॥

ह. निघ० प्राष्ट्रा।

१०. 'प्रजापतिः प्रजानां पाता वा पालयिता वा' इति । निरु० १२।४३॥

११. उणादिषु 'पातेडंति:' [द० उ० १।२७॥ पा० उ० ४।५६] इत्यादिना डितप्रत्ययान्तो व्युत्पाद्यते । तत्र डित्त्वाट्टिलोप: । वररुचिक्कृतं निर्वचनं न क्वचिद-स्माभिर्वृष्टम् ॥ १२. ग्र० ६।१।७०॥

तानीति सम्बन्धः, बसूव [परिपू]वों भवति रक्षणार्थः । नजोऽत्र संबन्धः । न परिवभूव न पर्य [र]क्षत्, न परिभवति, न रक्षति । त्वमेव रक्षयितुं समर्थं इत्यर्थः । लोकविदहापि रितपूर्वायांजा (?) यत्कामाः स्वर्गादिफलं कामयमानाः ते तुभ्यं जुहुमः तन्नः ग्रस्माकम् ग्रस्तु भवतु । किं च वयं स्याम भवेम पतयो रयोणाम् रियरिति धननाम धनानां हिरण्यादीनाम्, धनमूल-त्वात् सर्वक्रियाणाम् । तथा ह्युक्तम्—धनसूलाः सर्वाः क्रियाः इति ।।

--:0:--

#### तवेमे लोका महिशो दिशंश्च परावती निवर्त जुद्दतंश्च । मजापने विश्वसङ्जीवधंन्य इदं नौ देव मित अर्थ हुन्यम् ॥६१॥

त्रवेन प्रजापते विभूतिरुच्यते । [तव] इमे पृथिव्यादयस्त्रयोऽपि लोकाः त्वद्वशे वर्तन्ते न केवलमन्तरिक्षमेव । पृथिव्यादिषु लोकेष्वन्तभू तस्यापि समुद्रादेभेंदत्वेन विवक्षा त्रैलोक्ये 'साववर्ण' इति यथा । प्रदिशः प्रोतादि-भिरवान्ति इतः प्रदिशः दिशस्व प्राच्याद्यष्टावपि दिशस्त्वदधीना एवेत्यर्थः । कि च परावतः परावतशब्दो दूरवचनः, तेन च तत्स्थाः पदार्थाः प्रतिनिद्दिश्यन्ते—मञ्चाः क्रोशन्ति इति यथा । दूरप्रतियोगित्वात् समीपशब्दोऽष्ट्या-हार्यः । दूरस्थानि समीपस्थानि [च] इत्यर्थः । कानि पुनस्तानि ? उच्यते—निवत उद्वतश्च, उपसर्गाच्छन्दिस धात्वर्थे इति वितः । निवतो निर्गतानि उद्वतश्चत् , उपसर्गाच्छन्दिस धात्वर्थे इति वितः । निवतो निर्गतानि उद्वतश्चत् , उपसर्गाच्छन्दिस धात्वर्थे इति वितः । निवतो निर्गतानि उद्वतश्चत् , उपसर्गाच्छन्दिस धात्वर्थे । इत्यंभूतः सन् हे प्रजापते विश्वसृक् विश्वस्य भूतजातस्य स्रष्टः जीवधन्यः जोवं प्राणं प्राणिनां धिनोति धारयित यो रसानुप्रदानेन स जीवधन्य उच्यते । स त्वं इदम् जङ्घादि वात्र [?]

१. तुलना—'परिपूर्वी भवतिः परिग्रहे परिरक्षायां वा' । निरु० स्कन्द० टी० १०।४३॥ २. निघ० २।१०॥

३. ग्रनुपलब्धपूलिमदम् । 'धनमूलाः कियाः सर्वा धनमूलं च जीवितम्' इति सुभाषितम् ।।

४. तै० ब्रा० २। इ। । प्राजापत्ये पुरोडाशस्येयं याज्या । द्र० सायणः तै० ब्रा० २। इ। । ग्रस्य मन्त्रस्यिषर्ने निर्दिष्टो वररुचिना ।

पू. ग्र० ६।१।१८२।। ६. निघ० ३।२६॥ ७. तुलना—महाभाष्य० ४।१।४८॥ ८. ग्र० ५।१।११८॥

विनिःसृतं नः ग्रस्माकम् **देव** दानादिगुण प्रतिहर्य, हर्यतिः प्रेप्साकर्मा<sup>९</sup> । प्रेप्सया च ग्रहणं लक्ष्यते । प्रतिगृहाण भक्षय इत्यर्थः । हव्यम् हविराज्य-रूपम् ।

—:o:—

# अश्वीषोमा सर्वेदसा सहूती वनतं गिरः । सं देवत्रा बंभूवथुः ॥६२॥

गोतमस्यार्षम् । ग्राग्निना सह सोमो स्तूयते । तथा ह्युक्तम् —ग्रथास्य सांस्तिविका देवाः—इन्द्रः सोमो वरुणः पूषा बृहस्पितः इति । ग्रग्नीषोमा, ईदग्नेः सोमवरुणयोः उक्तपदयोरीकारः, सोमस्य च षत्वम् । ग्रग्नीषोमा ग्रामिन्त्रतप्रथमाद्विवचनस्य सुपां सुलुक् इत्याकारः, ग्रग्नीषोमौ, सवेदसा समानशब्दस्य सभावश्छन्दसि विधीयते । वेद इति धननाम । विद्यते ज्ञायते सर्वेण वेदयित इति वा, तद्वन्तं प्रकाशयतीत्यर्थः । हवीषि चात्र धनसमानार्थत्वात् । समानं निर्वचनम्, समानं वेदो धनं हविराख्यं ययोस्तौ समानवेदसौ समानहविष्कावित्यर्थः । तयोः संवोधनम् । सहती ह्वयतेः शब्दकर्मणः [वनतम्] गिरः गीः स्तुतिः । [सम्] समो बभूवथुरित्यनेन संवन्धः । देवत्रा देवादिभ्यो द्वितीयासप्तम्यर्थे त्राप्तत्ययः देवेषु बभूवथुः । समित्ययमेकीभावे वर्तते । देवानां मध्ये भिन्नस्थानाविष सह स्तूयेथे इत्यर्थः ।।

--:o:--

# युवमेतानि दिवि रोचनान्यप्रिश्चं सोम् सक्रेत् अधत्तम् । युवं सिन्धूँर्भिश्चंस्तेरवद्यादग्निमावमुंञ्चतं गृभीतान् ॥६३॥

३. निरु० ७।८॥

प्र. अ० ७।१।३६॥

७. निघ० २।१०॥

१. निरु० ७।१७॥

२. ऋ० १।६३।६॥ पुरोऽनुवाक्येयमग्नीषोमीयस्य पुरोडाशस्य । द्र० शां० श्रौ०

शहारगा

४. ग्र० ६।३।२७।।

६. अ० ६।३।८४॥

देवमनुष्यपुरुष० [ग्र० प्राधाप्रद] इत्यादिना ।

ह. ऋ० शहरारा। याज्येयमग्नीषोमीयस्य पुरोडाशस्य । द्र०शां०श्रौ० शदा१०॥

गोतमस्यार्षम् । अग्नीषोमयोः सामर्थ्यं कथ्यते । युवम् युवाम् एतानि इति साभिनयं दर्शयति । एतानि ग्रहनक्षत्रतारावृन्दानि दिवि द्युलोके रोचनानि रुच दीप्तौ दीप्यमानानि ग्राग्नः [च] चशब्दः कर्मोपसंग्रहार्थः त्वं चेति शेषः, हे सोम ! सऋतू ऋतुशब्दः कर्मवचनः प्रश्नावचनश्चास्ति, समानकर्माणौ समानप्रज्ञौ वा । ग्रघत्तम् ग्रधारयतं धारयथः निरितशय-सामर्थ्ययोगेन । युवयोरुभयोमीहात्म्येन ध्रियन्त इत्यर्थः । कि च युवम् युवामेव सिन्धून् सिन्धवो नद्याः समुद्रा वा, सिन्धून् स्यन्दनस्वभावान् गङ्गाद्याः, ग्रन्ये (?, ग्रन्यान्) क्षीरोदधिप्रभृतीन् समुद्रान् इति । ताश्च धारयतो लोकस्थित्यर्थम् । माहात्म्यकथनानन्तरं बुद्धौ विपरिवर्तमानमभिल-षितमभिधीयते । ग्राभश्चास्तेः ग्रभ्यपसर्गपूर्वस्य शसु हिसायामित्यस्य क्तन् प्रत्ययान्तस्यतद् रूपम्, ग्राभहननरूपत्वात् ग्रवद्यात् ग्रवपूर्वाद्वतः पापेऽभिध्ये 'ग्रवद्यम्' इति निपात्यते । ग्रवद्यात् पापात् संसाराख्यात् हे ग्राग्निभो ग्रमुञ्चतम् लोडर्थे लङ्, मुञ्चतम्, गृभीतान्, हग्रहोर्भश्छन्दिस हस्य इति हकारस्य भकारादेशो विधीयते । गृहीतान् संसारपाशवद्यान् ग्रस्मान् इत्यर्थः । युवयोः प्रसादान्मुक्ति गमिष्याम इत्यर्थः ।

—:o:—

# इन्द्रांग्री अ<u>वसा गंतम</u>्समभ्यं चषणीसहा। मा नों दुःशंसं ईशत<sup>र</sup> ॥६४॥

वसिष्ठास्यार्षम् । इन्द्रेणाग्निः सह स्तूयते । तथा ह्युक्तम्—"ग्रथास्य सांस्तिविका देवाः-ग्राग्निः सोमो वरुणः" इत्यादि । हे इन्द्राग्नी ग्रवसा ग्रवतेरक्षणार्थस्य तर्पणार्थस्य वाऽसुन्प्रत्ययान्तस्यैतद् रूपम् । हेतावीयं तृतीया । प्रयोजनस्य च हेतुत्वेन विवक्षा । रक्षणार्थं वेत्यर्थः । ग्रागतम् छान्दसो छकारलोपः ग्रागच्छतम् । ग्रस्मभ्यम् विभिक्तिविपरिणामः कार्यः, ग्रस्माकं स्वभूतं यज्ञमित्यर्थः । चर्षणीसहा चर्षणयो मनुष्याः, ते,च सामर्थ्या-

१. निघ० २।१॥ २. निघ० ३।६॥

३. ग्रवद्यपण्यवर्याः० [ग्र० ३।१।१०१] इत्यादिनेति शेषः ॥

४. अ० हारा३२॥ भा० वा०॥

४. ऋ० ७।६४।७।। पुरोनुवाक्येयमैन्द्राग्नपुरोडाशस्य । द्र० शां० श्रौ० १।८।१**१।**।

इ. निरु० ७।१०॥

दिह शत्रूभूता गृह्यन्ते । षह मर्षणे ग्रभिभवे छन्दिसि इति वचनात् सिहरभिभवार्थः । मनुष्याणां शत्रुभतानामयष्टृणामभिभवतारौ नाशयितारावित्यर्थः । [मा] मेति प्रतिषेधार्थो निपात ईशत इत्याख्यातेन संवध्यते । नः
ग्रस्माकम् दुःशंसः दुरित्ययमुपसर्गो निन्दायां वर्तते । दुष्टस्य निन्दारूपस्य
वचनस्य शंसितारः दुःशंसो नास्तिका उच्यन्ते । मा ईशत ईश ऐश्वर्ये ईश्वरा
मा भूवन् ग्रधिकगुणा मा भूवन् साधूनस्मांस्ते, युवयोः प्रसादेन दुर्जनाः
पराभवन्त्वत्यर्थः ।।

#### -: oi-

गीभिर्विषः प्रमंतिमिच्छमान ईट्टं र्यि यशसं पूर्वभाजम् । इन्द्रांग्नी द्वत्रहणा सुवज्रा प्र नो नन्यभिस्तिरतं देख्णैः ॥६५॥

वसिष्ठास्यार्षम् । गीिभः स्तुतिभिः हविभिश्च युवामाराधयन्निति संबन्धः । यतौ हविभिन्त्वमनयोविधीयते । उन्तं च ग्रस्मिन् प्रकरणे हविभीजश्च सर्वा देवता निरुच्यन्ते इति । स्तुतिमूलत्वाद् याच्यायाम्, तत्पूर्वमिभलिषतार्थमाह विप्रः विप्र इति मेधाविनाम , मेधावी सक्चच्छ्र तितो ग्रन्थग्रहणे सामर्थ्यान्वितः, स्तुतिकर्मणि कुश्चलः, प्रमितम् प्रकृष्टां युन्तायुन्तविवेक निर्कृतिणीं संसारवन्धच्छेदमन्तीं [मितम्] इच्छमानः वाञ्छन् ईट्टे ईट्टिरध्येषणाकर्मा प्रार्थनार्थः प्रार्थयते व्यवहाररूपेण, कि ? रियम् धनम्, कीदृशम् ?
यशसम् यशःसाधनं कीर्तिकरमित्यर्थः । पूर्वभाजम् पूर्वेषां पित्रादीनामिष् भजनीयमनुष्ठानयोग्यमित्यर्थः । ग्रतः हे इन्द्राग्नी, देवताद्वन्द्वे च इति दीर्घत्वं विधीयते । वृत्रहणा ग्रामन्त्रितप्रथमाद्विवचनस्य सुषां सुलुक् इत्याकारः, वृत्रहणौ वृत्रस्यासुरस्य पापस्य मेघस्य वा हन्तारौ, साहचर्यणाग्निरिप वृत्रहेत्युच्यते । सुवज्ञा सुवज्ञौ पूर्वेण न्यायेन इन्द्रस्य सम्बन्धः । शोभनेन वज्रण सुवज्ञौ, ग्रायुधसामान्यवचनो वा वज्रशब्दः, स्वायुधौ । प्रशब्दः तिरतिम-

१. श्रनुपलब्धमूलिमदम् ॥ कस्यचिद्धातुपाठस्य तद्वृत्तेश्च वा कस्यश्चिद् वचन-मिदं स्यात् ।

२. ऋ॰ ७।६३।४॥ याज्येयमैन्द्राग्नपुरोडाशस्य । द्र० शां० श्री० ६।१०।६॥

३. द्रष्टव्यम्--- 'ग्रग्नि: प्रत्नेन' (५४) मन्त्रव्याख्याने वररुचिवचनम् ।

४. निघ० ३।१४॥

५. ग्र० ६।३।२६॥ ६. ग्र० ७।१।३६॥ ७. साहचर्येणेत्यर्थः ।

त्यनेन सम्बध्यते । नः ग्रस्मानिप नव्येभिः नव्यैः णु स्तुतािवत्यस्यैतद् रूपम् स्तुतैः । ग्रथवा नव्येति नवनाम नवैः ग्रन्येभ्योऽदत्तपूर्वे रित्यर्थः । प्रतिरतम् प्रवर्धयतम् देष्णैः ददातेः कृत्यार्थे ष्णैप्रत्ययः, देये कैः (?), सामर्थ्याद् वने युवयोः प्रसादेन रक्ष्यो भविष्यामीत्यभिष्रायः ।

—:o:--

### एन्द्रं सानुसिं रुयिं सुजित्वीनं सुदासहंम्। वृर्षिष्ठंमृत्ये भरे ॥६६॥

मधुच्छन्दस ग्रार्थम् । [ग्रा] ग्राकारो मन्त्रान्तेनाख्यातेन संबध्यते । हे इन्द्र इरादानादिगुण ! सानसिम् सानसिशब्दो द्वितीये कल्पे निरुक्तः । संभजनीयं सर्वभूतानामत्यन्तोज्ज्वलमित्यर्थः । रियम् धनम्, [सिजित्वानम्] सह-शब्दपूर्वस्य जयतेः क्वनिप्प्रत्ययान्तस्येदं रूपम्, सजयं जियतारमित्यर्थः । सदासहम् षह मर्षणे सर्वकार्यक्षमम् विषठ्यम् ग्रतिशयेन वृद्धमक्षयमित्यर्थः । इतये ऊतिरवतेरक्षणार्थस्य तर्पणार्थस्य वेदं रूपम्, रक्षणार्थं तर्पणार्थं वेत्यर्थः । भर हरतेर्हकारस्य भकारादेशः, ग्राकारस्यात्र संवन्धः, ग्राहार धनं मह्यमित्यर्थः ।

श्रथवा श्रनेन मन्त्रेण पुत्रः प्रार्थ्यते । हे इन्द्र सानसिम् संभजनीयम् सर्वभूतानामाश्रयणोयं रियं पुत्राख्यं घनं सजित्वानम् सम्यक् शत्रूणां रोगा-दीनां च जेतारं सदासहम् सर्वदा मर्पणशीलं क्षमावन्तमित्यर्थः । प्रदर्शनार्थ-मिदम्, सर्वैरात्मगुणैरुपेतं विष्ठुटम् श्रतिशयेन वृद्धं श्रुतेन, सर्वविद्यापारग-मित्यर्थः । ऊतये श्रवनाय पितृणामानभ्यः (?; मानृण्यं) ततः । तथा हि—पुत्रः पुरु त्रायते,निपरणाद्वा, पुं नरकं ततस्त्रायत इति वा इत्याचार्यवचनम्।

पुन्नाम्नो नरकाद्यस्मात् पितरं त्रायते सुतः । तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः पूर्वमेव स्वयम्भुवा ॥

१. ऋ० १।८।१॥ पुरोनुवाक्येयमैन्द्रस्य सान्नाय्यस्य । द्र० शां० श्रौ० १।८।१२॥

२. निरुव समुव पृव २६॥

३. निरु० २।११॥

४. 'त्रायते पितरं सुतः' इति मुद्रितः पाठः । ५. 'स्वयमेव' इति मुद्रितः पाठः ।

इ. मृतु० ह। १३८॥ म० भा० स्नादि० ७४।३७॥

इति मनुवचनम् । श्राभर श्राहरास्माकमिति । विभुत्वात् मन्त्रपदानां सर्वथा योजना कर्त्तव्या ।।

#### —:o:—

#### म संसाहिषे पुरुहूत अजूङ्येष्ठंस्ते शुष्मं इह रातिरंस्तु । इन्द्रा भंर दक्षिणेना वसूनि पतिः सिन्धूनामसि रैवतीनाम् ॥६०॥

जयस्यार्षम् । प्र ससाहिषे इह सहितरिभभवे निरवित वा तव प्रकर्षणा-भ्यभव [?] ग्रिभिभविस हि पुरुहृत बहुभिर्यजमानैः स्तूयमानो वीर्यवृद्धः सन् बलवान् इत्यर्थः । शत्रुन् वृत्रनमुचिप्रभृतीन् ज्येष्ठः ग्रितिशयेन वृद्धः प्रशस्यो वा ते तव शुष्म शुष्म इति वलनाम³ शुषे [मं]न् प्रत्ययः, परस्य सायौगिकं हन्त्यादिकं (?, वलादिकं) शोषयतीति शुष्म ग्रतोऽतिशयवचनः सामर्थ्याद्, इह ग्रस्मदीये यज्ञे, रातिः दानं हिवर् श्रस्तु । ग्रस्मत्प्रत्ते न हिवषा परितुष्टः सन् हे इन्द्र श्रा भर ग्राहारास्माकिमिति शेषः । दक्षिणेन दाशतेर्दानार्थस्य<sup>४</sup>, दक्षिणो हस्तः, दीयत एतेन देविपतृमनुष्येभ्यः, तेन दक्षिणेन हस्तेन वसूनि वस्विति धननाम् वसतेराच्छादनार्थस्य, ग्रौणादिक उप्रत्ययः । ग्राच्छा-दयित तत्सवं दोषजातं, वसूनि धनानि कस्मादेवमुच्यते ? यस्मात् त्वं पितः

स्कन्दस्वामिनापि ''' सर्वदर्शनेषु च सर्वे मन्त्रा योजनीयाः । कुतः ? स्वयमेव भाष्यकारेण सर्वमन्त्राणां त्रिप्रकारस्य विषयस्य प्रदर्शनाय "ग्रर्थ वाचः पुष्पफलमाह" [निरु० १।२०] इति यज्ञादीनां पुष्पफलत्वेन प्रतिज्ञानात्' इत्युक्तम् [निरु० ७।४।। स्कन्द टी०] ।।

१. दुर्गाचार्येणाप्ययमेव सिद्धान्तः स्थिरीकृतः । तथा हि—'\*\*त एते वक्तुरिभप्रायवशादन्यार्थत्वमिष भंजन्ते मन्त्राः । न ह्यं तेष्वर्थस्येयत्तावधारणमस्ति । महार्था
ह्यं ते दुष्परिज्ञानाश्च । यथाश्वारोहवैशेष्यादश्वः साधुः साधुतरश्च वहत्येवमेते वक्तृवैशेष्यात् साधून् साधुतरांश्चार्थान् स्रवन्ति । तत्रैवं सित लक्षणोद्देशमात्रमेवैतिस्मङ्खास्त्रे निर्वचनमेकैकस्य कियते । क्वचिद्यात्माधिदैवाधियज्ञोपदर्शनार्थम् । तस्मादेतेषु
यावन्तोऽर्था उपपद्येरन्नधिदैवाध्यात्माधियज्ञाश्रयाः सर्व एव ते योज्याः । नात्रापरोधोऽस्ति'। [निरु० २।८ दुर्ग टी०] ।।

२. ऋ० १०।१८०।१॥ याज्येयमैन्द्रस्य सान्नाय्यस्य । द्र० शां० श्रौ० १।८।१२॥

इ. निघ० २।६॥ ४. 'दाशतेर्वा स्याद् दानकर्मणः' इति निरुक्तम् १।७॥

थू. निर्घ० रा१०।। ६ दश्च० उ० शह्या पं० उ० शह्या

स्वामी सिन्ध्नाम् सिन्धवो नद्यः, इह सामर्थ्यादन्तरिक्षचारिण्यो गृह्यन्ते । अन्तरिक्षचराणां वाहुदेवत्येवमादीनां (?) वा भूचराणाम् । अथवा सिन्धवः समुद्राः क्षीरोदिधिप्रभृतीनां समुद्राणां वा असि भवसि । रेवतीनाम् मणिमुक्ता-प्रवालादीनां(?; प्रवालादिना) धनेन धनवतीनां, समुद्रपक्षे—पुँ त्लिङ्गत्वाद् धनवतामिति व्याख्येयम् ॥

-101-

#### वि नं इन्ट्र मृथों जहि नीचा यंच्छ पृतन्यतः। यो अस्माँ अभिदासुत्यधंरं गमया तमंः ॥६८॥

ज्ञानस्या (?, शासस्या)र्षम् । [व] विशब्दो जहीत्यनेनाख्यातेन संबध्यते । नः अस्माकं शत्रुभूतानिति शेषः । हे इन्द्र मृधः [मृध इति] संग्रामनामं, मृथ करोतीति णिच् प्रत्ययः, तदन्तात् निवप्, ततश्च णेरिनिटिं इति णिलोपः, द्वितीयाबहुवचनमेतत् । मृधः संग्रामकारिणः प्रतियोधनसम्धान् जिह हन्तेरेतद् रूपम् विशब्दस्यात्र संबन्धः । विजिह विगतजीवितान् कुरु इत्यर्थः । नीचा नीचैः यच्छ यच्छ नियमय निगृहाण अवधारयेत्यर्थः । पृतन्यतः पृतनाशब्दात् संग्रामवचनाद् इच्छार्थे न्यच् प्रत्ययः, ये संग्रामं कर्नु कामयन्ते । ये न समर्थाः तान् निगृह्य मुञ्चेत्यर्थः । [यः]यश्च तिरोभूय ग्रस्मान् ग्रिभदासित दस्यतिः क्षयार्थः । अभिदासित । ग्राभिमुख्येन क्षपयित वाधत इत्यर्थः । यच्छब्दश्चतेस्तच्छब्दोऽध्याहार्यः । तं महादुर्जनं ग्रधरम् निकृष्टं तमः गमय मारयेत्यभिप्रायः ।।

मृगो न भीमः केच्रो गिरिष्टाः परावत् आ जगन्थाः परस्याः । सृकं सुंशार्य पविमिन्द्र तिग्मं वि शेत्रून ताब्हि वि मृधो नुदस्व ॥६९॥

जयस्यार्षम् । इन्द्रोऽभिधीयते । प्रत्यक्षकृतोऽयं मन्त्रो मध्यमपुरुषयोगात् । इन्द्रश्च मध्यमस्थानोऽसावेव वायुः । मृगः[मृगो]मार्ध्टर्गतिकमणः ६, मृगः

१. ऋ० १०।१५२।४।। वैमृधस्य हिवषो पुरोऽनुवाक्या । द्र० मै० सं० २।२।१०॥ ४।१२।३॥

२. निघ० २।१७।। ३. ग्र० ६।४।५१। ४. निघ० २।१७॥
५. ऋ० १०।१८०।२॥ याज्येयं वैमृधस्य हिवषः। द्र० शां० श्रौ० ३।१।३॥
मै० सं० ४।१२।३॥ ६. निरु १।२०॥

शोघ्रगतिरित्यर्थः । [न] उपरिष्टादुपचाराद् नशब्द उपमार्थः । मृग इव यथा मृगः सिंहो व्याघ्रो वा भीमो भयङ्करः, कुचरः कुत्सितं प्राणिवधमुद्दिश्य चरतीत कूचर:, गिरिष्ठा: गिरिः पर्वतः विन्ध्यादिः, तत्र स्थायी, परावतः दूरनामेद , दूरात् स्वस्थानात् तूर्णमामिषार्थम् [ श्रा जगन्थाः ] ग्रागच्छेत् तद्वत्। यदा 'कुचरो गिरिष्ठाः' इतीन्द्रस्यैव विशेषणे [तदा] क्वायं न चरतीति वकारस्य सम्प्रसारणे नकारलोपे च कुचर । अणिमादियोगान्न क्वचिन्न चरति, सर्वत्र चरतीत्यर्थः। गिरिष्ठाः गिरिर्मेघः तस्मिन् ह गन्तव्ये स्थातुं शीलमस्येति, गिरिस्थायी समीप सेमीव (?, स्थायी) सप्तम्येषा कूपे गर्गकुलम् इतिवत् । प्रत्यक्षकृतत्वान्मन्त्रस्यैकवाक्यतायै य[त्त]च्छब्दा-वध्याहार्यौ । यस्त्वं कुचरो गिरिष्ठाः स त्वं परावतः दूरात् स्वर्गाख्यात् स्थाना-दन्तरिक्षाद्वेत्यर्थः । त्वमागत्य चरुभिराराधितो वीर्यवृद्धः सन् सृकम् वज्रना-मैतत् संशाय शो तन्करणे, समित्येष निरित्येतस्य स्थाने द्रष्टव्य। निक्शाय तीक्ष्णीकृत्य पविम् एतदपि वज्जनाम<sup>६</sup>, पुनरुक्तिदोषपरिहारार्थं कियायोगमङ्गीकृत्य प्रवर्तते, ग्रहं पार्थो धनञ्जय इति यथा । पवतिर्गति-कर्मा, पवि गन्तारं शत्रूणां कायेषु । हे इन्द्र तिग्मम् तिग्मशब्दस्तीक्ष्णवचनः तिग्मस्वभावेन तीक्ष्णधारं, तेन वज्त्रेण [वि]विशब्दस्ताळहीत्येतेन संबध्यते। शत्रुन् दैत्यादीन् [ताळिह] ताळहीति वधकर्मा, विजिह मारय मदोत्सेधयु-क्तान् प्रतियोधनसमर्थान् । ततश्च [वि] विशब्दो नुदस्वेत्यनेन संबध्यते । मृधः निरूपितमेतच्छब्दरूपम् । संग्रामकारिणो दुर्बलान् प्रतियोधनासमर्थान् विनुदस्व प्रेरय इतः स्थानादपनयेत्यर्थः ।।

-:01-

#### महाँ इन्द्रो य ओजंसा पुर्जन्यो दृष्टिमाँईव । स्तोमैंर्वृत्सस्यं वाद्यधे<sup>९</sup> ॥७०॥

१. निघ० ३।२६॥

२. निरु० १।२०॥

३. तुलना—महाभाष्य ४।१।४८॥

४. निघ० २।२०॥

प्र. निरुक्ते ''निरित्येष समित्येतस्य स्थाने'' [१२।७] इत्ये वं पाठः ॥

६. निघ० २।२०॥

७. अनुपलब्धमूलमिदम् ॥

द. निघ० २।१६॥

है. द्रे निरु० समु० पृ० ६२॥

१०. ऋ० ८।६।१ ॥ दर्शेष्टौ स्रनुवाक्येयं माहेन्द्रस्य सान्नाय्यस्य । द्र० स्रा० श्रौ० ६।६॥ शां० श्रौ० १।८।१३ ॥ वत्सस्यार्षम् । [महान्] मंहतेर्दानार्थस्य, ददात्यसौ भक्तान् भूतेभ्यो-ऽनुग्राहकतया जनान् (?) 'इतः प्रदानं ह्यमुिंधन् लोके उपजीवन्ति''' इति । इन्द्रः दानादिगुणः '[यः] ग्रोजसा उब्जतेन्यंभावार्थस्य बलपर्यायः न्यभावयत्येतत् शत्रुजातम्, ग्रोजसां बलेन शत्रुक्षयकरेण युक्त इति शेषः, महावल इत्यर्थः । यच्छब्दश्रुतेस्तच्छब्दोऽध्याहायः 'स महेन्द्रः पर्जन्यो वृष्टिमाँ इव तपयतीति [पर्जन्यः] तृपेराद्यन्तविपर्ययेण तकारलोपेन च जन्यप्रत्ययान्तस्यैतद् रूपम्', पर्जन्यो वृष्टिमाँ इव यथा पर्जन्यो मध्यमस्थानो वर्षपर्यन्त (?, वर्षयन्) धारात्मना क्रमेण वर्धते । एवं स्तोमः स्तुतिभिनिरतिशयप्रीति-जननीभिः वत्सस्य मम बावृधे वर्धते स्तूयमानः ।।

--:0:--

भुव्सत्विमन्द्र ब्रक्षणा मुहान् भुवो विश्वेषु सर्वनेषु युक्तियः। भुवो नूँइच्यौतनो विश्वसिमन् भरे ज्येष्ठंश्च मन्त्रो विश्वचर्षणे ॥७१॥

वैकुण्ठस्यार्षम् । भुवः नेदं पृथिवीनामधेयस्य भूशब्दस्य रूपम् । किं तिहं ? भवतेलिङ छान्दसत्वादङभावः, वर्णव्यापित्तर्च ग्रभवः त्वम् हे इन्द्र ब्रह्मणा परिवृद्धं न त्रयीलक्षणेन स्तूयमान इति शेषः । महान् महत्त्वं प्राप्तवान्, महत्त्वं च वृत्रवद्यादियोगात् । तथा च श्रूयते—इन्द्रो व वृत्रं हत्वा महानभवत् इति । यो हि भुवनहितं कमं करोति स महान् भवति । भुवः पूर्ववत् प्रकिया कल्पः, ग्रभवः भवसि विश्वेषु स्वनेषु सवनिमिति यज्ञनाम, यज्ञेषु ज्योतिष्टोमादिषु, ग्रथवा प्रातःसवनादिषु यज्ञियः यष्टव्यः । तथा च श्रूयते—ऐन्द्रो व यज्ञः, इन्द्रो यज्ञस्य देवता इति । भुवः भवतिरत्रान्त्यां द्रष्टव्यः । कृत एतल्लभ्यते ? ग्रथसामध्यात् । किं पुनर्थमामध्यम् ? उच्यते—विश्वस्मन् भरे [भर] इति संग्रामनाम, तत्सिन्नयोगेन नृशब्दश्च शत्रुभूतेषु मनुष्येषु वर्तते, शत्रोरभिभवनमन्वेष्टव्यं शायितव्यत्वात् । ग्रतोऽत्र

१. तुलना कार्या-तै० सं० ३।२।६॥

२. तुलना-'पर्जन्यस्तृपेः । स्राद्यन्तविपरीतस्य । तर्पयिता जन्यः' निरु० १०।१०॥

२. ऋ० १०।४०।४।। दर्शेष्टी याज्येयं माहेन्द्रस्य सान्नायस्य । स्रा० श्री० १।६॥

४. इ' ० निरु० समु० पृ० ५४॥

पू. ऐ० म्रा० १।१ ॥ तुलना-ऐ० न्ना० ३।२१ ॥ शत० २।४।४।६; ४।३।३।१७॥

६. निघ० २।१७॥ ७. श्रनुपलब्धमुलमिदम् ॥ ८. निघ० २।१७॥

भवतिरभिपूर्वः शत्रुवाधने वर्तते । इदमत्र वक्तव्यम् — उपसर्गाः कि द्योतका उत वाचका इति ? केचिदाहुः — उपसर्गा द्योतका इति । उपशब्दः समीप-वचनः, समीपस्था (?,समीपस्थयोर्) नामाख्यातयोरर्थं विशेषेण सृजन्ति बोधयन्ति द्योतयन्ति इत्युपसर्गाः । कथं ? ग्रनेकार्थत्वाद् धातूनां प्रकरणानु-रोधिनमर्थमभिद्धतः शब्दस्योपसर्जनमात्रे साहाय्यं प्रतिपद्यमानास्तस्यैवार्थस्य द्योतका इति । वाचका इत्यपरे । कुतः ? अनेकप्रकारा ह्युपसर्गाणामर्थाः प्रकर्षादयः, प्राहुः श्रभि[म]तानर्थविशेषान् नामाख्यातयोः, प्रयोगेऽपि वाचकत्वमेषां दृष्टम् यदुद्वतो निवतो यासि' निष्कौशाम्बि-रिति । एवमप्युपसर्गप्रसङ्गेन सर्वेषामुपसर्गाणां सामान्येन मनाक् स्वरूप-मुक्तम् । प्रकृतमभिघीयते । अभ्यभवः अभिभवसि नृन् मनुष्यान् शत्रुभूतान्, च्यौत्नः च्यौत्न इति बलनाम<sup>3</sup>, च्यावयति स्वस्मात् स्थानात् रातिमिति। च्यौत्नमस्यास्तीति मत्वर्थीयोऽच्<sup>3</sup> प्रत्ययः। बलवान् महाबल इत्यर्थः। वव शत्रूनभिभवसि ? विश्वस्मिन् सर्वस्मिन् भरे, भर इति संग्रामनाम भरतेर्वा हरतेर्वा । भ्रियन्ते हि तदर्थं योद्धादयः, ह्रियन्ते वा यौधादीनां प्राणाः । ज्येष्ठरूच देवाना प्रधानभूतः । तथा च श्रूयते—इन्द्रः खलु व श्रेष्ठो देवाना-मुपदेशनात्<sup>४</sup> इति । मन्त्रः मनुते बोधते कृतित्वात् बोद्धा च, स्तोतृवर्गं सर्घं ज्ञात्वा सर्वा वा शब्दराशीं लोकपालस्वात् लोकवृत्तान्तं विश्वचर्षणे विश्वस्य सर्वस्य भूतजातस्य शुभाशुभस्य चर्षणिश्चायिता द्रष्टा च, तस्येदं संबोधनं हे विश्वचर्षणे । इत्थं भूतं त्वां स्तुम इति वाक्यशेष; ।।

#### —:o:—

पिमोहि देवाँ उश्वतो यंविष्ठ विद्वाँ ऋत्ँऋतुपते यजेह । ये दैव्या ऋत्विज्सतेभिरम्ने त्वं होतृणाम्स्यायनिष्ठः ।।७२॥

त्रितस्यार्षम् । [पिप्रीहि] प्रीङ् तर्पणे प्रीणय देवान् यागा ङ्गभूतान् उशतः वश कान्तौ कामयमानान् स्वं स्वं भागमिति शेषः । यविष्ठ

१. ऋ० १०।१४२।४॥

२. निघ० २।६॥

३. अ० धारा१२७॥

४. निरु० ४।२४॥

प्र. तै० ब्रा० २।३।१ ॥

६. ऋ० १०।२।१।। 'प्रिप्रीहि देवान् इति स्विष्टकृतः पुरोऽनुवाक्या' इति ।। शां० श्रौ० १।६।१।।

श्रितशयेन युवन् विद्वान् जानन् स्वमधिकारमस्मद्भक्ततां च । किञ्च ऋतुन् वसन्तादीन् ऋतुपते ऋतुनां पालियतः, तैः सह संस्तवदर्शनात् । तथा चोक्तम् — ग्रथास्य सांस्तिवका देवाः । इन्द्रः सोमो वरुणः पर्जन्य ऋतवः इति । यज इह श्रिस्मन् लोके, कस्मादेवमुच्यते ? यस्माद् दैव्याः देवानां स्वभूताः ऋतिवजः श्रध्वर्यु प्रभृतयः तेभिः तैः तृतीया बहुवचनमेतत् षष्ठीबहुवचनस्य स्थाने द्रष्टव्यम्, तेषां मध्ये हे श्राने त्वम् एव होतृणाम् होमं कुर्वताम् श्रिस श्रा यजिष्ठ श्राङ् मर्यादायां मर्यादया यथाशास्त्रमित-श्येन यष्टा त्वमेव यतस्ततस्त्वामेव वयं ब्रूम इति ।।

--:0:--

अग्ने यद्य विशो अध्वरस्य होतः पावंकशोचे वेष्ट्वं हि यज्वा । ऋता यंजासि महिना वि यङ्क्हिच्या वह यजिष्ट्र या तें अद्ये ॥७३॥

भारद्वाजस्यार्षम् । प्रत्यक्षकृतोऽयम्मन्त्रो मध्यमपुरुषयोगात् त्विमिति चैतस्य सर्वनाम्नः प्रयुज्यमानत्वाच्³[च]। संबोधनावद्योतनाय हे शब्दः प्रयोक्तव्यः। हे श्रग्ने श्रग्निरग्नं प्रणयनं स्थानं स्वर्गाख्यं निरुपमं सुकृतीन् नयति । वारयत्येनश्च इति नयतिद्विकर्मक[त्व]स्मरणात् प्रयोगः, तस्येदं संबोधनं हे श्रग्ने यदद्य श्रस्मिन् काले विशः विश प्रवेशने माहात्म्येन कृतस्नस्य जगतः प्रवेष्टा व्याप्ता श्रध्वरस्य, ध्वरति हिसाकर्मा सा हिसा यस्य नास्ति सोऽध्वरः। कृत एतज्ज्ञायते ? तत्र भवन्तो मीमांसका श्राहुःच्वोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः इति । तस्याद् यज्ञे वधोऽवधः , [इति स्मरणात्] न

१. निरु० ७।५ ॥

२. ऋ० ६।१४।१४ ॥ "····\*अम्ने यदद्य विशो ग्रध्वरस्य इति [स्विष्टकृतः] याज्या" इति । शां० श्रौ० १।६।२ ॥

३, द्र० निरु० ७१२ ॥

४, अत्र कदाचित् "निवह्योर्हरतेश्च" [महाभाष्य ० १।४।५१] इति पाठः स्यात् । भ्रत्नैव हि नयतेद्विकर्मकत्वं स्मर्यते ॥

प्र. निरु० शहा।

६. मी० द० शशा ।।

७. मनु० ४।३६॥

वा उ एतन् म्रियते इति च मन्त्रलिङ्गात् । शास्त्रवशात् [ग्र]हिंसाकर्म यज्ञस्य दर्शपौर्णमासादेः होतः त्वमिति शेषः । पावकशोचे पावियतृ

१. ऋ० शारदरारशा

२. यज्ञे पशुहिंसाऽवैदिकौत्तरकालिका च श्रुतिस्मृतीतिहासदर्शनात्, यानि च अजै-र्यष्टव्यमित्येवं भूतानि ब्राह्मणवाक्यानि तान्यपि धान्यपराणि । तदुक्तं महाभारते—

ततो दीनान् पशून् दृष्ट्वा ऋषयस्ते तपोधनाः ।
ऊचुः शकं समागम्य नायं यज्ञविधिः शुभः ।।
अपरिज्ञानमेतत् ते महान्तं धर्ममिच्छतः ।
निह यज्ञे पशुगणा विधिदृष्टाः पुरन्दर ।।
धर्मोपधातकस्त्वेष समारम्भस्तव प्रभो ।
नायं धर्मकृतो यज्ञो न हिंसा धर्म उच्यते ।।
आगमेनैव ते यज्ञं कुर्वन्तु यदि चेच्छिसि ।
विधिदृष्टेन यज्ञेन धमस्ते सुमहान् भवेत् ॥
यज बीजैः सहस्राक्ष त्रिवर्षपरमोषितैः ।
एष धर्मो महान् शक महागुणफलोदयः ।।

म० भा० ग्राक्व० ६१।१२=१६॥

ग्रन्यच्च—

श्रजैर्यज्ञेषु यष्टन्यमिति वै वैदिकी श्रुतिः। श्रजसंज्ञानि बीजानि छागं नो हन्तुमहर्थ ।। म० भा० शान्ति० ३३७।४।।

सुरा मत्स्या मधु मांसमासवं क्रुशरौदनम् । घूर्तै: प्रवित्ततं ह्योतन्नैतद् वेदेषु दृश्यते ॥ म०भा० शान्ति० २६५।६।

मत्स्यपुराणेऽपि--

ग्रधमों बलवानेष हिंसा धर्मेप्सया तव ।
नवः पशुविधिस्त्विष्टस्तव यज्ञे सुरोत्तम ।।
ग्रधमों धर्मधाताय प्रारब्धः पशुभिस्त्वया ।
नायं धर्मोऽधर्मोऽयं न हिंसा धर्ममुच्यते ।।
ग्रागमेन भवान् धर्मं प्रकरोतु यदीच्छिति ।
विधिदृष्टेन यज्ञेन धर्मेणाव्यसनेन च ।
यज बीजैः सुरश्लेष्ठ त्रिवर्षपरमोषितैः ॥

(मत्स्यपुराण १४२।१२-१४)

शोचिः दीप्तिर्यस्य स पावकशोचिः शोचेरिसिन् प्रत्ययः, छान्दसः सकार-

अपि च--

'एतेऽपि ये याजिका यज्ञकर्मणि पशून् व्यापादयन्ति ते मूर्खाः परमार्थं श्रुतेर्नं जानन्ति । तत्र किलैतदुक्तम्—अजैयंष्टव्यमिति । अजा ब्रीहयस्तावत् सप्तवाधिकाः कथ्यन्ते । न पुनः पशुविशेष' इति । पञ्चतन्त्रे काकोलूकीये ।। अन्यच्च—

"तथा हि किल वेदे अजैर्यष्टन्यमित्यादिवाक्येषु मिथ्यादृशोऽजशब्दं पशुवाचकतया न्याचक्षते । सम्यक्दृशस्तु जन्माप्रायोग्यं त्रिवाषिकं यवत्रीह्यादि, पञ्चवाषिकं तिलम-सूरादि, सप्तवाषिकं कङ्कुसर्षपादि धान्यपर्यायतया पर्यवस्यन्ति" इति स्याद्वादमञ्ज-रीकारः ।

पृ० १७७, १७८ ।।

एवं च कृत्वा वैदिकी श्रुतिरिप प्रवृत्ता—'यजमानस्य पश्न् पाहि'' [यजु० १।१] इति । विवृताश्चेमा भगवान् व्यास:—

पशुहिंसा वारिता हि यजुर्वेदादिमन्त्रतः ॥ (महाभारते शान्ति ० ३४४।२१॥ कुम्भघोण-संस्करणे)

श्रत एव यज्ञस्य 'श्रघ्वर' इति नामापि संगच्छते ।

मैत्रायणीमहितायां स्पष्टमेव बीहियवयोः पशुत्वं प्रतिपाद्यते । तदुक्तम्—एते वै पश्चो यद् बीहयश्च यवाश्च ११६१११।

यानि च 'यज्ञे वघोऽवघः" इत्यादीनि मनुवचनानि तानि सर्वाणि प्रक्षिप्तानीति प्रतीयन्ते । यतो ह्युक्तं महाभारते—

अव्यवस्थितमर्यादैविमुद्धैन् स्तिकैनेरैः । संश्यातमभिरव्यक्तै हिंसा समनुवर्णिता ।। सर्वकर्मस्विहिसा हि धर्मातमा मनुरब्रवीत् । कामकाराद्विहिसन्ति बहिर्वेद्यां पश्चिराः ॥

(म० भा० शान्ति० २६५।४,५)

ग्रिप च पशुयज्ञस्य 'पशुबन्धः' इति नाम, न तु 'पशुबधः'। पुराकाले हि सर्वेऽपि पश्वो यूपे बन्धनानन्तरं पर्याग्नकृता उत्सृज्यन्ते स्म, न तु तेषां वधो भवति स्म। यज्ञपूर्तिस्तु 'यद्देवत्यः पशुस्तद्देवत्यः पुरोडाशः' इतिवचनानुसारं पुरोडाशेन घृतेनाऽमि-क्षया वा कियते स्म। विशेषस्त्वस्मद् विरचित मीमांसा शाबर भाष्यस्य हिन्दी-व्याख्यायाः प्रथमे भागे 'श्रौत्यज्ञ मीमांसा' प्रकरणे द्रष्टव्यम्।

लोपः, ततः सम्बुद्धिगुणः पावकशोचे । वेः वेतेः कान्त्यर्थस्य कान्तो ह्यसौ देवानाम्, शुचिमध्वरं देवा जोषयन्ते इति कान्तस्य । न केवलमद्येव होता यज्ञस्य कि च त्वं हि हिशब्दोऽवधारणार्थः, त्वमेव यज्वा यष्टा पूर्वस्मिन्नपि काले सर्वस्य यज्ञस्य । यस्मादिति श्रुतेस्तस्मादित्यध्याहार्यः । तस्माद् ऋता ऋतमिति सत्यनाम, ततः तृतीयैकवचनस्य सुपां सुलुक् इत्याकारः । ऋतेन सत्येन यथातथमित्यर्थः । तथा च श्रूयते—"त्वं हि वेत्थ यथातथम्" इति । यजासि पञ्चमो लकारः, यज यागाङ्गभूतान् देवान्, महिना महिन इति महन्नाम प्रथमकवचनस्य सुपां-सुलुक् इत्याकारः महान् । [वि] विशब्दो भूरित्यनेन संवध्यते [यद्] यच्छब्दश्चार्थं स च हव्याशब्दात् परा द्रष्टव्यः विभः निग्रहानुग्रहसमर्थो विभूरित्युच्यते । हव्या शेलोपः, हव्यानि च [वह] वह प्रापणे देवान् प्रति, यजिष्ठ ग्रतिशयेन युवन् या ते यानि हव्यानि अद्य ग्रस्मिन् काले तानीति सम्बन्धः । हविवंहनं हि भगवतोऽग्नेः प्रथमं कर्म । तथा ह्युक्तम् — ग्र्यास्य कर्म वहनं [च] हविषाम् इति ॥

॥ इति वारुचे निरुक्तसमुच्चये तृतीयः कल्पः॥

-:o:-

१. शुच चातोः 'सर्वधातुभ्य इन्' इत्यनेन इकारान्तं शोचिपदं सिद्धघत्येव, किमि-सिन् विधानेन सकारलोपेन च ।

२. तुलना कार्या-विश्वे ह्ये तद्देवा जोषयन्ते । तै० सं० ३।१।१॥

३. निघ० ३।४०।। ४. ग्र० ७।१।३६॥

थ. अनुपलब्धमूलिमदम् ॥

६. निघण्टौ [३।३] न पठचते ॥

७. निरु० ७।८।।

# ॥ अथ चतुर्थः कल्पः ॥

'एकित्रशिद्धधं' मन्त्रं यो वेत्त्यृक्षु स मन्त्रवित्' इति वचनाद् एकित्रशद्-विधा मन्त्रा व्याख्यायन्ते—

दैव्याश्यमितार आरभध्यमुत मनुष्या उपनयत मेध्यादुर आशासाना मेधपितभ्यां मेधम् । प्रास्मा अग्नि भरत स्तृणीत विहिरन्वेनं माता मन्यतामनु पिताऽनु भ्राता सगभ्योऽनु सखा सयूथ्यः । उदीचीनाँ अस्य पदो निधत्तात् सूर्यं चक्षुर्गमयताद् वातं प्राणमन्ववसृजतादन्तिरक्षमसुं दिशः श्रोत्रं पृथिवीं शरीरम् । एकधाऽस्य त्वचमाच्छचतात् पुरा नाभ्या अपि शसो वपामृत्तिदतादन्तरेवोष्माणं वारयध्वात् । अयेनमस्य वक्षः कृणुतात् प्रशसा वाह् शलादोषणी कश्यपेवांसाच्छिद्रे श्रोणी कवषोक्त स्रेक-पर्णाऽप्वीवन्ता षड्विशतिरस्य वङ्कयन्ता अनुष्ठयोच्च्यावयताद् गात्रंगात्रमस्यान्नं कृणुतात् । अवध्यगोहं पार्थिवं खनतात् । अस्ना रक्षः संसृजतात् । वनिष्ठमस्य माराविष्टोक्तकं मन्यमाना नेद् वस्तोके तनये रिवता रवच्छिमतारः । अश्विगो शमीध्वं सुशिम शमीध्वम् ॥ । । ।

१. वृहद्देवतायां मन्त्राणां पर्टित्रशद्विधत्वं प्रतिपादितम्। द्र० वृ०दे० १।३५-३६॥ हिरिस्वामिना तु शतपथविवरणस्योपोद्धाते—'एते पञ्चवत्वारिशदवान्तरभेदा वाक्यस्य' इत्युक्तम् । भरतमुनिनाऽपि 'षट्तिशदेतानि तु लक्षणानि प्रोक्तानि वै भूषणसम्मितानि' (१६।४) इत्यनेन ग्रव्यंकाराणां पर्टित्रशत्वमुक्तम् । स्कन्दस्वामिना तु 'मन्त्राः पञ्च-प्रकाराः, । प्रैषाः, करणाः, कियमाणानुवादिनः, शस्त्राभिष्टवनादिगताः, जपानुवचनादिगता इति'' इत्युक्तम् (ऋ० भा० उपोद्धाते) । ब्रह्माण्डपुराणेऽप्येतावृशी काचिद् गणना वर्तते । द्र० बम्बई संस्क० पत्रा ६१ ख । उव्वटः स्वीययजुर्भाष्यस्योपोद्धाते 'त्रयोदशविधामन्त्राः' इत्युक्तवान् । त्रयोदशविधत्वं तु सोदाहरणं तत्रैव द्रष्टव्यम् ।

२. ब्रनुपलब्बमूलिमदम् ॥ ३. ब्राब्व० श्रौ० ३।३॥ तै० ब्रा० २।६,७॥

इति प्रैषः (१) विश्वामित्रस्यार्षम् । दैव्याः देवानां स्वभूता अधिगु-प्रभृतयः हे शमीतारः उत मनुष्याः मनुष्या अध्वर्गुप्रभृतयः सर्व एव यूयिममं पशुं मारियतुम् आरभध्वम् आरम्भार्थो (?) उपनयत उपगच्छत मेध्याः मेघ इति यज्ञः, तत्र भूताः, दुरः द्वाराणि यज्ञगृहद्वाराणि चात्वालोत्कर योर्मध्यमित्यर्थः । श्राज्ञासाना कामयमानाः स्वं स्वं भागमिति मेधपतिभ्याम् मेधो यज्ञः तत्साधनभूतः पशुरिप मेध उच्यते, तस्य पती स्वामिनौ तावग्नी-षोमौ तयोरर्थाय मेधम् मेधसाधनः पशुः [प्र] प्रशब्दः पुरस्तादर्थे वर्तते, ग्रनेकार्थत्वादुपसर्गाणाम् । कुतः एतज्ज्ञायते ? "तस्योल्मुकं पुरस्ताद्धरन्ति" इति श्रुतेः । पुरस्ताद् श्रस्मै तादर्थ्येषा [चतुर्थी] श्राग्नम् उल्कां भरत हरत । स्तृणीत बहिः यत्रैष निहन्यते तत्र वहिः दर्भास्तृणीत । [म्रनु] अनुशब्दो मन्यतामित्यनेन सम्बध्यते । एनं माता अनु सन्यताम् वधार्थमस्यो-त्क्रमार्थं [च]। ग्रनु पिता पतव (?, पितापि) ग्रनु मन्यतामित्यनुषङ्गः सर्वत्र । अनु भ्राता भ्रातानुमन्यताम् । कीदृशो भ्राता ? सगभ्यः समानगर्भे भवः सगर्भ्यः । श्रनु सखा सखा चानुमन्यताम् । कीदृशोऽसौ ? सयूथ्यः यूथशब्दः संघातवचनः, समाने यूथे भवः सयूथ्यः । उदीचीनान् ग्रस्य मार्य-माणस्य पशोः पदः पादान् निधत्तात्, तस्य तात् इति तादादेशः सर्वत्र निधत्त । सूर्यं चक्षुर्गमयतात् सूयप्रभवत्वात् सूर्यमेवास्य चक्षुर्गमयत । सर्वेन्द्रि-याणामेवं धर्मत्वेऽपि वचनात् यथान्यायं कारणपरिग्रहार्थम् धर्मं (?, द्रव्य) हि विनश्यन् कारणं गच्छति । वातं प्राणमन्वसृजतात् मुखना सका वायुः निस्सरति सोऽयं प्राणोऽभिप्रेतः । श्रन्तरिक्षम् प्रति श्रसुम् प्रति प्राणं शरीरधारणम्, दिशः प्रति श्रोत्रम् पृथिवीम् प्रति शरीरम् अन्वसृजतेत्यनुषङ्गः सर्वत्र । एकधा एकेन प्रकारेण अखण्डितां अस्य त्वचमाच्छ्यतात् पुरा नाभ्याः नाभेः । ग्रापि शसः ग्रावर्तरूपात् वपामुत् खिदतात् उद्धरत । ग्रन्तरे-वोष्माणं वारयध्वात् मुखानासिकानिश्चारिणं वायुमस्य वारयत निरुच्छ्वासं संज्ञपयतेत्यर्थः । इयेनम् श्येनादयः शब्दा उपमार्थत्वेनोपादीयन्ते, श्येनाकारम्

एतन्मन्त्रविषये मीमांसाशाबरभाष्ये ६।४।२२-२७॥ सूत्राणि द्रष्टव्यानि । स्कन्द-स्वामिनो निरुक्तटीका (भाग २, पृष्ठ ३३२) च ।

१. ऐ० ब्रा० २।११॥ २. ग्र० ७।१।४४॥

३. स्कन्दिनिरुक्तटीका पाठोऽप्यत्र भ्रष्टः । एतदाधारेण स शोधनीयः । द्र०भाग २,

श्रस्य वक्षः कृणुतात् कुरुत । प्रशसा द्विवचनस्य सुपां सुलुक्' इत्याकारः, प्रकर्षेण शस्यते हन्यतेऽनेनेति प्रशः शस्त्रमुच्यते<sup>°</sup>। स्वधितो वा शस्त्राकारा-वित्येके । अथवा प्रशस्तौ बाहू कृणुत इत्यनुषङ्गः सर्वत्र । शला दोषणी शलाकाकारे दोषणी दीर्घ इत्यर्थः। कश्यपेवांसा कश्यपेवांसौ। ग्रच्छिद्रे श्रोणी साकत्यमेवाच्छिद्रत्वम् । कवषोरू कवषा [काराव्] ऊरू स्रेकपर्णा-ऽष्ठीवन्ता सि क: करवीरः तस्य पर्णाकारावष्ठीवन्तौ तौ च कृत्स्नावित्यर्थः। षड्विंशतिरस्य वङ्ऋयः पर्शवः ता श्रनुष्ठत्रा ग्रनुष्ठाने यत्नेन कृत्स्ना उच्च्यावयतात् उत्क्वन्तत । एवं गात्रं गात्रमस्यानुनं [कृणुतात्] ग्रनतिरिक्तं च कृणुत । अवध्यगोहम् भक्षितं तृणादिकं यदजीणं पशोरुदरे तिष्ठित तदूवध्यम्, तस्मिन् गृह्यते ग्रच्छाद्यते स ऊवध्यगोहः, तं च प्राथिवं पृथिव्यां भवं खनतात् कृतन्त । ग्रस्ना ग्रमुक्शब्दस्य लोहितवचनस्य पद् ग्रादिसूत्रेण असन्नादेशः, श्रस्ना लोहितेन रक्षः संप्रुजतात् संयोजयतः तद्धि रक्षसां भागः। वनिष्ठुमस्य वपासमीपे सन्तं वपाखनने मा राविष्ट मा राविष्ट । अरुकम् विस्तीण वपालक्षण चैतदित्येवं मन्यमानाः, एवं च कुर्वताम् नेत् इच्छब्दो-ऽवधारणार्थः न इत् नैव वः युष्माकं तोके तनये हे अप्येते अपत्यनाम्नी , पौनरुक्त्यपरिहारार्थं तोकशब्देन पुत्रोऽभिधीयते तनयशब्देन च पौत्रः, बह्वर्थमेकवचनम् पुत्रेयु पौत्रेयु च पुत्राणां पौत्राणां च मध्ये रविता शब्दकरः रवत् र शब्दे शब्दियष्यिति । हे शमितारः एतज्ज्ञात्वा हे अधिगो प्रदर्शनार्थ-मिदमधिगुग्रहणं, ग्रिधिगुप्रभृतयः शिमितारः शमीध्वम् शमयत सुशमि शमीध्वम् शमितं च शमयत मा शङ्कां कुरुध्वं हिसेति। धर्म एव सा हिसा शास्त्रेण<sup>६</sup> विहितत्वात्, ग्रस्य च पशोरुत्कर्षो भवति । तथा च श्रूयते—

यज्ञार्थं निधनं प्राप्ताः प्राप्नुवन्त्युच्छ्रितोः पुनः । इति । हिरण्यशरीर अर्ध्वं स्वर्गं लोकमेति इति च ।।

-:o:-

१. ग्र० ७।१।३६।। २. ग्रयं पाठः स्कन्देन 'केचित्' पदेन स्मृतः, उत्तरः 'ग्रुपरे' पदेन । द्र० । निरु० टीका भाग २, पृष्ठ ३३२ ।। ३. ग्र० ६।१।६३।।

४. वररुचेरिदं व्याख्यानं मीमांसाशाबरभाष्यसम्मतम् । द्र० मीमांसाभाष्य १।४।२२।। सायणेन तु 'उरूक' पदस्य उज्काशक्षिसदृशम्' इति व्याख्यानं कृतम् । द्र० तै० ब्रा० ३।६।६।। ५. निघ० २।२॥

६. द्र० निरु० समु० पृ० ६७ टि० २॥

७. मनु० ४१४०॥

द. ऐ० न्ना० २।१४॥

# एस् षु अवाणि तेऽम्नं इत्थेतेरा गिरेः । एभिवधास इन्दंभिः' ॥७५॥

इत्याह्वानम् (२)। भारद्वाजस्यार्षम्। [ग्रा] ग्राकारः सन्निकर्षार्थः। ग्रा इहि ग्रागच्छ ग्रस्मद्यज्ञमिति शेषः। उ उकारः पदपूरणः। सु ब्रवाणि शोभनं सुनृतं वचनं व्रवाणि वदानि [ते] त्वद्गुणसंयुक्तं स्तुतिशेषः। ग्रत एव हे ग्रग्ने ""त्वं तेभ्यः शृणु इत्यभिप्रायः। कस्मादिति चेत् ? यस्माद् इत्था इत्थेति सत्यनाम<sup>3</sup>, सत्यवचनमस्मदीयं सत्यक्ष्पत्वात् तुष्टिकरमित्य-भिप्रायः। ग्रन्थेषां तु इतराः ग्रसत्याः सत्याद् विपरीतवृत्तयः गिरः वाचः [वचनं] विपरीतत्वान्न प्रीतिकरमित्यभिप्रायः। श्रुत्वा चानन्तरं एभिः तात्तीर्यसविनकैः इन्दुभिः सोमैः वर्धासे पञ्चमो लकारः वर्धासे वर्धस्व। एतदुक्तं भवति — 'स्तुतिभिः स्तूयमानः पीत्वा च सोमं [वीर्य] वृद्धः सन् देवद्विषो जहीत्याहूयसे' इति।

-:0:--

### निकिरिन्द्र त्वदुत्तरो न ज्यायां अस्ति द्वत्रहन् । निकिरेवा यथा त्वम् ॥७६॥

इति स्तुतिः (३) । वामदेवस्यार्षम् । गुणगुणिसम्बन्धप्रतिपादनं स्तुति-रुच्यते । [निकः] निकिरिति निरित्येतस्य स्थाने प्रतिषेधवचनस्याकच्-प्रत्यायन्तस्यैतद् रूपम्, नास्तीत्यर्थः हे इन्द्र त्वत् त्वत्तः उत्तरः उत्कृष्टः देवेष्वित्यर्थः । कृत एतत् ? इन्द्रो व देवानामोजिष्ठो बलिष्ठः इति श्रुतेः । कि च न ज्यायान् [ग्रस्ति] ज्यायानिप नास्ति कृतः ? महत्त्वयोगात् । हे वृत्रहन् वृत्रमसुरं त्वष्टुः पुत्रं मेथ्यधपरिपक्व (?, मेघं च परिष्नन्) । कि बहुना निकरेव यथा त्वम् यादृशोऽसि त्वं तादृशोऽपि नास्ति । त्वत्तुल्यो-ऽपि न किच्चत् त्रैलोक्ये विद्यत इत्यर्थः ॥

-:o:-

१. ऋ० ६।१६।१६॥

३. ऋ० ४।३०।१॥

<sup>्</sup>र. निघ० ३।१०॥

४. ऐ० बा० ७।१६॥

मो<u>ष्</u>रमर्न्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वृध इत् स तस्यं। नार्यमणं पुष्यंति हो सर्वायं केवंलाघो भवति केवलादी ।।७७॥

इति निन्दा (४) । भिक्षोरार्षम् । मोघं व्यर्थं विफलम् स्नन्नं विन्दन्ते लभते भुङ्कते इत्यर्थः । स्नप्रचेताः स्रप्रज्ञः प्रकर्षणाजानन् धर्ममित्यर्थः । सत्यं स्रवीम यदेतदुक्तं तत् सत्यमेव स्रथ वधः धारणार्थः वर्धयति प्राणान् इति वधः वज्र एव स सन्तलाभः स्रभ्यवहारः [तस्य] स्रभ्यवहर्तुः । तच्छब्दश्रुतेर्यच्छब्दोऽध्याहर्त्वयः उत्तरार्धवे योजनीयः । [यः] नार्यमणं पुष्यित स्ररोणां भयान्निहन्तारमिन न पुष्यित नार्चयित नाग्नौ जुहोतीति वैश्वदेवादिकं न करोतीत्यर्थः । नो सखायम् नापि सखिभूतमितिथं पूजयित । केवलाघो भवित स्रधमिति पापनाम, स्राङ्म्वाद्धन्तेष्पर्सगंस्य ह्रस्वत्वेन हकारस्य च घत्वेन स्रधम् स्रधम् स्राभमुख्येन हन्ति तत् कर्तारं कदाचित्, केवलं पापरूपो भवित केवलादो केवल शब्दोऽसहायवचनः केवलभोजी स्रसहाय-भोजीत्यर्थः । स मोघमन्नं विन्दते त[स्मा]त् तस्य वधो भवित । इति सम्बन्धः । कृत एतत् ? अहमन्नसन्नस्वयन्तमिद्धा इति मन्त्रलिङ्गात् । मन्त्र-लिङ्गमूलं यस्य चाग्नौ न कियते यस्य च स्रन्नः भोकतव्यमित्यर्थः ॥

-:0!-

गुौरीर्मिमाय सिळ्ळानि तक्षत्येक्पदी द्विपदी सा चतुंष्पदी। अष्टाषदी नवंपदी बभृतुषी सहस्रोक्षरा पर्मे व्योमन्र ॥७८॥

इति संख्या (५) । दीर्घतमस आर्षम् । गौरीः छान्दसत्वात् सुलोपा-भावः । वाङ्नामैतत्, वाङ्मध्यमस्थाना मेघजन्मा न्तनिप अलक्षणो-पचार (?) अधिष्ठात्रीत्युच्यते, सा मिमाय माङ्माने मिमीते कृत्सनं जगद् इति शेषः । तक्षती कुर्वती सिललानि वृष्टिलक्षणानि, तक्षतिः करोतिकमि कुर्वती एकपदी पदं स्थानमाश्रयमित्यर्थः । कि तत् ? अन्तरिक्षम्, तद्धि तस्याः स्थानम्, तद् यस्याः सा एकपदी । द्विपदी मध्यमेन [चादित्येन च]

१. ऋ० १०।११७।६॥

३. द्र० निरु० ६।११॥

प्र. ऋ० १।१६४।४१॥

७. अनुपलब्धमूलमिदम्।।

<sup>ें</sup> २. हिंसयति इत्यर्थ: ।

४. तै० उ० भृगु० १०।६॥

६. निघ० १।११॥

द्र० स्कन्दिनिरुक्तटीका ११।४०।।

सहिता वृत्रवधमाचरन् वृष्टिकर्मणि साहाय्यमस्याः प्रतिपद्यते । सा चतुष्पदी प्रष्टापदी दिग्मः, दिशोऽवकाशदानेनास्य वृष्टिकर्मणि सहकारिकारणत्वं प्रतिपद्यन्ते । ग्रष्टापदी ग्रवान्तरदिशश्च ताद्वेवं तद्धर्माणः (?) । नवपदी ताभिश्चादित्येन च, ग्रसावादित्यो न्यङ्रश्चिमाः पर्यावर्तते ग्रथ वर्षति इति वचनात् वृष्टिकर्मणि साहाय्यमस्याः प्रतिपद्यते, तत् एवमुच्यते नवपदी, बभूवुषी एकपद्यादिक्रमेण वर्धमाना इत्यर्थः सहस्राक्षरा सहस्रमिति बहुनाम ग्रक्षरमित्युदकनाम ग्रक्षयत्वात् तथा हि श्रयते—तस्मादद्यमानाः पीयमाना ग्रापो न क्षीयन्ते इति । सहस्राक्षरा बहूदका क्रमेणोपचीयमानेन वर्षणावयन्त धारात्मना कृत्सनं जगद् व्याप्नोतीत्यर्थः । परमे प्रकृष्टे व्योमन्, सुपां सुलुक् इति सप्तम्येकवचनस्य लुग् द्रष्टव्यः, व्योमनि ग्रन्तरिक्षे स्वस्मिन् स्थाने स्थितेति वाक्यशेषः ।

-:0:-

तच्चश्चर्द्वविं शुक्रमुच्चरंत् । पश्चेम शुरदः शुतं जीवेम शुरदः शुतम् ॥

इत्याशीः (६) स्रयं मन्त्रो द्वितीये कल्पे व्याख्यातः ॥

—:o:—

बुधुरेको विष्णः सूनरो युवाञ्ज्यंङ्क्ते हिर्ण्ययंम् । योनिमेक आ संसाद द्योतनोऽन्तर्देवेषु मेधिरः ॥७९॥

इति कर्म (७)। काश्यपस्यार्षम्। सोमः स्तूयते, उत्तरेणार्धर्चन वैद्यु-तोऽग्निः। बभ्रुः वभ्रुवर्णः सोमः एकः ग्रसहायः विषुणः विषमः विषमशब्देन समर्थं उच्यते, एक एव कर्मसु समर्थं इत्यर्थः। सूनरः शोभनाः कर्त्तव्यपदार्थज्ञा नरा मनुष्या ग्रध्वर्यादयो यस्य सम्बन्धित्वेन सन्ति स सूनरः शोभननरः।

१. तै० सं० रा४।१०॥ निरु० ७।२४॥

२. निघ० ३।१॥

३. निघ० १।१२॥

४. श्रनुगलब्धमूलिमदम् ॥

५. अ० ७।१।३६॥

६. ऋ० ७।६६।१६॥

७. निरु० समु० पृ० ३६॥ म्रत एवास्यात्र गणना न कृता ।

द. ऋ० दारहाशी

पदकारेणैतत् पदं नावगृहीतं तथापि भाष्यकारवचनात् पदकारमनादृत्यैतिन्नरुक्तम् । युवा यौतः किन्प्रत्ययान्तस्य प्रयौति मिश्रयित कर्माणि प्रातःसवनादीनि, इतरोऽपि युवा तरुणः स्यात् क्षिप्रं कर्माणि मिश्रयित ग्रिञ्जि
ग्रमिक्त व्यञ्जनशीलः ग्रङ्क्ते ग्रभिव्यञ्जयित उत्पादयतीत्यर्थः । हिरण्यम्
हिरण्यशब्देनोदकमुच्यते । कुत एतत् ? उदकमि हिरण्यमुच्यते इति
भाष्यकारवचनात् । हिरण्यमुदकसंघातम् । एतदुक्तं भवति—इन्द्रादिदेवतातृष्तिद्वारेण सर्वप्राणिव्यञ्जनहेतुभूतमुदकं सोमः सम्पादयतीत्यर्थः । योनिम्
योनिशब्देनान्तरिक्षमुच्यते, ग्रन्तरिक्षमेव एकः वैद्युतः योनिम् ग्राससाद
ज्ञातवान् प्राप्तवानित्यर्थः । द्योतनः, द्युत दोप्तौ दीप्यमानः ग्रन्तः ग्रन्तः
शब्दो मध्यमवचनः देवेषु मध्यमस्थानेषु वाय्वादिषु मेधिरः मेधाशब्दो
धनवचनः, प्रज्ञावचनोऽप्यस्ति , मेधाशब्दान्मत्वर्थीय इरच्प्रत्ययः । मेघोदरगतेनोदकलक्षणेन धनेन धनवान् वा, प्रज्ञावान् वा प्रज्ञाहेतुभूतः ग्रतिबहुलतिमिरावकुण्ठितायां राज्यां घटपटादिभावानां प्रकाशियता इत्यर्थः ।।

--:o:--

# अहं भुंवं वसुंनः पूर्व्यस्पतिरहं धर्नानि सं जर्याम् अश्वेतः । यां हवन्ते पितरं न जन्तवोऽहं दाशुषे वि भंजामि भोजनम् ॥८०॥

इति कत्थना (८) । अर्थाभिन्यक्तयर्थमस्यां प्रथमं तावदाख्यानं प्रस्तौति—'प्रजापतेर्दुं हिता विकुण्ठा नामासुरक्षेत्रे सम्भूता पुत्रमिन्द्रमिच्छन्ती किल बहुतपश्चकार । तस्यास्तपसो महानुभावादिन्द्रत्वभयाच्च देवैश्वर्यमवहाय इन्द्र एव पुत्रो जज्ञे । स जन्मान्तरितरोहितपूर्वस्मरणानुसंधानः सन् सप्तगुर्नामा ऋषिभिरभिष्टुतो हृष्टात्मा च महत्त्वानुकीर्त्तनपुरःसरमेतेन

१. निरुक्तसमुच्चयकृत् सर्वत्र भाष्यकारपदेन निरुक्तकारं यास्कं निर्दिशति । परमत्र भाष्यकारनाम्ना कस्य मतमुद्धरतीति न विज्ञायते । यतो हि सूनरपदस्य निर्वचनं निरुक्ते न क्वचिद्रपलम्यते ॥

२. इदमपि वचनं निरुक्ते नोपलब्धमस्माभिः॥ ३. निघ० २।१०॥

४. यास्केन पदिमदं प्रज्ञानामसु न पठितम् । कौत्सव्यनिघण्टौ तु बुद्धिनामसु [खण्ड० ८४] पठचते ॥ ५. ऋ० १०।४८।१॥

६. बृहद्देवतासर्वानुक्रमण्योस्तु सप्तगुर्नाम क्रषेरस्ति, येनायं प्रबोधितः । यथा त्वत्र पाठस्तथा सप्तगुर्नाम वैकुण्ठस्य विज्ञायते, ऋषिभिश्च बहुभिः (नैकेन) स प्रबोधितः ।

इलाघते" ग्रतः (?) प्रत्यक्षार्थीयोऽयं मन्त्र उतमपुरुषयोगात्, ग्रहमिति चैतस्य सर्वनाम्नः श्रवणाच्चे । इन्द्र एविषः, इन्द्र एव देवता । कुत एतत् ? उत्तमस्य तु वर्गस्य य ऋषिः सैव देवता<sup>3</sup> इति वचनात् । ग्रहम् इत्थमात्मानं साभिनयं दर्शयति भुवम् नेदं पृथिवीनामधेयस्य भूशब्दस्य रूपम् । कि तर्हि ? भवत-र्लु ङि उत्तमपुरुषैकवचने छान्दसत्वादडभावो हस्वत्वं च [ग्रभूवम् । लङि तु] ग्रकारस्योत्वं च ग्रभवं भवामि । वसुनः वस्विति धननाम<sup>५</sup> धनस्य सर्वस्य पूर्व्यः पुराणनामेदं पुराणो नित्यं पतिः स्वामी श्रहम् एव धनानि, प्रधन इति संग्रामनाम, प्रशब्दलोपे द्वितीयाबहुवचनान्तमेतत् संजयामि सम्यक् बहुसुहृद्वधवर्ज जयामि । शक्वतः शक्वच्छब्दो बहुवचनः बहुन्, अथवा सञ्जयामि बहोः शत्रोरिति शेषः । माम् एव हवन्ते स्राह्वयन्ति सर्वे यजमानाः ज्योतिष्टोमादिषु कर्मसु । किमिव ? पितरं न नशब्द उपमार्थः, पितरमिव जन्तवः मनुष्यनामैतत्, मनुष्याः सर्वकर्मसु । श्रहम् एव दाशुषे दाश्वानिति शाकपृणिना नैरुक्ताचार्येण यजमाननामसु पठचते हवीं षि दत्तवते यजमानगणाय, विभजामि ददामि भोजनम् धननामैतत् धनं यो यावद्-दाति हविभीग् बहु वा श्रहमपि तस्मै तावदेव ददामीत्यर्थः । कुतः ? "यादृगिव व देवेभ्यः करोति तादृगिवास्मै देवाः कुर्वन्ति"" इति श्रुते: ।।

—;o;—

पृच्छामि त्वा पर्मन्तं पृथिच्याः पृच्छामि यत्र भुवनस्य नाभिः । पृच्छामि त्वा रुष्णो अर्व्वस्य रेतः पृच्छामि वाचः पर्मं व्योमें ।।८१॥

इति प्रश्नः (६) । दीर्घतमस ग्रार्षम् । विज्ञानमयं क्षेत्रं पृच्छिति ऋत्वि-

तुलना—बृहद्देवता ७।४२-५८। सर्वानुक्रमणी १०।४८। पृ० ३८।।

२. निरुक्ते त्वदं लक्षणमाघ्यात्मिक्यानामृचामुच्यते द्र निरु० ७।२॥

३. अनुपलब्धमूलमिदम् ॥

४. तुलना कार्या-स्कन्दिनिरुक्तटीका ७।२ पृष्ठ १३।। निरुक्तसमुच्चय पृष्ठ ५४।

थू. निघ० २।१०।। ६. निरु० ६।२३।। ७. निघ० ३।१।।

द. द्र० स्कन्दिनिरुक्तटीका भा० १ पृ० ४६॥
 ६. निघ० २।१०॥

१०. ऐ० ब्रा० ३।६॥ ११. ऋ० १।१६४।३४॥

गणो यजमानम् । पृच्छामि त्वा त्वां परमम् प्रकृष्टं ग्रन्तम् ग्रन्तशब्दः प्रदेशवचनः पृथिव्याः ग्रतिशयेन सारभूतं प्रदेशत्वात् । पृच्छामि पृच्छतेद्विकमंकत्वस्मरणात् द्विकमंकत्वप्रयोगः [यत्र]यज्ञशब्दो यच्छब्दार्थे द्रष्टव्यः, यः भुवनस्य भूतजातस्य नाभिः नाभिशब्देनाश्रय उच्यते । तथा च नाभिः संहननात् प्रदेशवचनः [इति] निष्कतम् । सन्नद्ध एतेनाङ्गेन कृत्सनं शरीरं प्राणधारणत्वात्, तं त्वा पृच्छामीति सम्बन्धः । पृच्छामि त्वा त्वां वृष्णः वर्षयतुः ग्रश्वस्य रेतः । पृच्छामि सर्वत्राध्वर्यादिरूपायाः वाचः परमम् उत्कृष्टं व्योम स्थानम् ।।

--:o:-

हुयं वेदि परो अन्तः पृथिव्या अयं यज्ञो भ्रवंनस्य नाभिः। अयं सोमो वृष्णो अर्खस्य रेतीं ब्रह्मायं वाचः पर्मं व्योमं ॥८२॥

[इति] व्याकरणं प्रतिवचनम् (१०) । पूर्वस्मिन् मन्त्रे चत्वारः प्रश्नाः कृताः । तेषामानुपूर्व्येण चत्वारि प्रतिवचनानि ग्रनेन मन्त्रेण प्रतिपाद्यन्ते । इयं वेदिः यागभूमिः परः उत्कृष्टः ग्रन्तः सारभूतं पृथिव्याः । कृत एतत् ? देवयजनं व वरं पृथिव्याम् इति श्रुतेः । ग्रयं सोमः ग्रहचमसादिपात्रस्थः वृष्णः वर्षयितुः ग्रव्यक्य व्याप्तुरिन्द्रस्य रेतः । कथम् ? ग्रयमेव हि पीतो रसादिक्रमेण इन्द्रस्य रेतो वीर्यं मदोत्सेधमापादयति । ब्रह्मायम् ग्रयमेव हि ब्रह्मा ब्रह्मासनमध्यासीनः वाचः सर्वस्या ग्रध्वर्यादिरूपायाः परमम् उत्कृष्टं व्योम स्थानम् । कथम् ? ब्रह्मा परिवृद्धः श्रुततः इति वचनात्, त्रय्या विद्यया ब्रह्मत्वं कुर्यात् इति श्रुतेः । यो हि निगमनिक्कव्याकरणादिकलाप-युक्तः स एव ब्रह्मत्वं कर्त्तुं महंति नान्य इति ।।

-:o:-

१. कात्यायनश्रौतसूत्रे २०।७। १४-'यजमानोऽध्वयु पृच्छामि त्वेति' इति श्रूयते ।

२. महाभाष्य० १।४।५१॥

३. निरुक्ते [४।२१] तु 'नाभिः संहननात्' इत्येव पाठ: ।।

४. ऋ० शश्हिशा३५॥

थु. तुलना—'देवयजनं वै वरं पृथिव्यै'। ऐ० ब्रा० १।१३॥ ६. निरु० १।=॥

७. तुलना- 'अथ केन बहारवं कियते इति त्रय्या विद्यते ब्रूयात्' इति । ऐ० ब्रा०

## इदमांपः प्र वेहत् यत् किञ्चे दुरितं मयि । यद्वाहर्मभिदुद्रो**ह् य**द्वां <u>शेष उ</u>तानृतम् ॥

इति शोधितः (११) । अयमपि मन्त्रो द्वितीये कल्पे व्याख्यातः ॥

--:0:--

#### इन्द्र क्रतुं न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा । शिक्षां णो अस्मिन पुंरुहूत यामंनि जीवा ज्योतिरशीमहिं ॥८३॥

इति विकल्पः (१२) ग्रनेकवाक्यकल्पनया विकल्पः । देवताविकल्पो वा "वायुरिति नैरुक्ताः", "सूर्य इति याज्ञिकाः" । शक्तिर्नामा विशष्ठपुत्रः तस्यार्षम्

प्रथमं तावद् याजिकमतेन व्याख्यायते इन्द्र यो दीपयित रिश्मद्वारेणानुप्रविश्य भूतानि इति इन्द्र ग्रादित्य उच्यते । ग्रसौ वा ग्रादित्य इन्द्रः इति
च श्रुते: । [हे ] इन्द्र ग्रादित्य [ऋतुम् ] ऋतुरिति कर्मं वा प्रज्ञा
वोच्यते । कर्म ग्रातिरात्रयागफललक्षणं [नः ] ग्रस्माकम् ग्राभर ग्राहर
पिता पुत्रेभ्यो यथा पिता पुत्रहितेच्छया कर्मादृष्टानुश्राविकं सुखसाधनमारभेत
तद्वत्, किञ्च शिक्ष शिक्षतिर्दानकर्मा देहि नः ग्रस्मभ्यमन्यदप्यभिलषितम्
ग्रास्मन् हे पुरुह्त पुरुस्तुत यामिन यातेर्मनिन् प्रत्ययः, यापयित स्वर्गमास्थानिमिति यामशब्देन यज्ञोऽभिधीयते । यज्ञे जीवाः मत्वर्थीयोऽच्प्रत्ययः जीवन्तः,

१. ऋ० १०।६।इ॥

२. निरु० समु० पृ० ४८॥

३. ऋ० ७।३२।२६॥

४. द्र॰—निरु० समु० पृ० १ टि० १॥ निरुक्तसमुच्चयकृता नैरुक्तानां याज्ञिकानां च मतं कुतः संगृहीतमिति न विद्यः । शौनककात्यायनाभ्यां त्वस्य मन्त्रस्येन्द्रो देबतेत्यु-क्तम् । द्र॰—वृ० दे॰ ५।१४१; सर्वा० ७।३२॥

४. पूर्वार्धर्चस्य वसिष्ठपुत्रः शक्तिऋ षिः, उत्तरार्धर्चस्य वसिष्ठ इति शाट्यायन-ब्राह्मणम् । वसिष्ठ एविषिरिति ताण्ड्यब्राह्मणम् । तथा चानुक्रान्तं कात्यायनेन---"सौदासैरग्नौ प्रक्षिप्यमाणः शक्तिरन्त्यं प्रगाथमालेभे, सोऽर्धर्च उक्तेऽदह्मत, तं पुत्रोक्तं वसिष्ठः समापयतेति शाठ्यायनकम् । वसिष्ठस्यैव हतपुत्रस्यार्षमिति ताण्डकम्'' इति सर्वा० ७।३२।।

६. त्रनुपलब्धमूलिमदम् ॥ ७. निघ० २।१॥ ८. निघ० ३।६॥

चिरमपि जीवन्त इत्यर्थः । ज्योतिः श्राभ्यन्तरम् श्रशीमिहि श्रशू व्याप्ती व्याप्नुयाम, त्वया सायुज्यं गमिष्याम इत्यभिप्रायः ।।

नैरुक्तपक्षेऽपि—इन्द्र दानादिगुण इन्द्रो मध्यस्थानो वायुरुच्यते । हे इन्द्र वायो ऋतुम् वृष्टिलक्षणं [नः ] ग्रस्माकम् ग्राभर ग्राहर पिता पुत्रेभ्यो यथा घननिमित्तं कर्म शिक्ष देहि नः ग्रस्मभ्यं स्तोतृभ्यः कामानिति शेषः । ग्रस्मिन् हे पुरुह्त पुरस्तुत यामिन यापयित क्षपयित भूतानि यामञ्छब्दः । जाले वर्षाख्ये त्वद्दत्तेनोदकेन जीवाः जीवन्तो ज्योतिः परमात्माख्यम् श्रशोमिह । तेन सायुज्यं गमिष्याम इत्यभिप्रायः ।।

--:0:--

#### यदिन्द्राहं यथा त्वभीशीय वस्त एक इत्। स्तोता मे गोषंखा स्यात् ॥८४॥

इति संकल्पः (१३) । गोष्कतेर्वाश्वसूवतेर्वार्षम् । [ यद् ] यदि हे इन्द्र ग्रहं यथा त्वम् सर्वस्य धनस्येश्वरोऽभूस्तथाहम् ईशोय ईश्वरो भवानि वस्वः वसुनो धनस्य सर्वस्य एक इत् इच्छब्दोऽवधारणार्थः, एक एव, तथा सति स्तोता मे मम गोषखा गवां सखा स्वामी स्यात् भवेत् । प्रदर्शनार्थामदं गोग्रहणं गवादीनां धनानां पितर्भवेत् । एतदुक्तं भवित —यदि त्वं सर्वेश्वरो महां स्तोत्रे बहुधनं ददासि, ग्रहमप्यभिलिषतैरर्थैः स्तोतृणां मनोरथं पूरयेयमिति संकल्पः ।

-:0:-

# सुदेवो अद्य प्रविदनीष्टत्परावतं परमां गन्तवा उ । अधा शयात निऋतेरुपस्थेऽधैनं इको रमसीसो अद्युः ॥८५॥

इति परिदेवना (१४) । उर्वश्या वियुक्तः पुरुरवा विललाप । सुदेव शोभनं देवनं कीडनं यस्य स सुदेवः, यथाभिलिषतं परिभुक्तसर्वभोग इत्यर्थः । ग्रद्य सम्प्रत्येव शिखरिशिखरमारुह्य प्रपतेत् प्रकर्षेण प्रमितरसु (?, पतित ग्रसौ) ग्रनावृत् ग्रावर्तनमावृत् ग्रनावर्तनं कियाविशेषणमेतत् । किमर्थम् ? परावतम दूरं परमाम् परावतमत्यन्तं दूरं यमलोकिमित्यर्थः, गन्तवैः गन्तुम्

२. ऋ० १०।६४।१४॥

[उ] उकारः पादपूरणार्थः, गतश्वसन् **ग्रध** ग्रथशब्दपर्यायः, श्रनन्तरं <mark>शयीत</mark> निर्ऋ तेः प्रलयाधिदेवतायाः उपस्थे ग्रङ्के समीपसप्तम्येषा 'कूपे गर्ग कुलम्' इति यथा। यमस्य समीपे प्रदेशे गत्वा शेते इत्यर्थः । शयितं च स्रव त्रनन्तरमेव एनं वृकाः विकर्त्तनगुणयुक्ताः तत्पुरुषाः रभसासः रभसशब्दो वेगवचनो मत्वर्थीयोऽच्प्रत्ययान्तो द्रष्टव्यः, वेगवन्तः स्रद्युः भक्षयेयुः। ग्रथवोत्तरार्घर्चस्यान्यथा योजना — ग्रथ ग्रनन्तरं शयीत निरुशेत इत्यर्थः, शयोत निर्ऋतेः निर्ऋतिः पृथिवीनाम<sup>े</sup> पृथिव्या उपस्थे सानुदेशे शयीत शयितं च **ग्रध** श्रनन्तरमेव <mark>एनं वृकाः</mark> विकर्त्तनशीला³ मृगाः **रभसासः** वेगवन्तः ग्रद्युः भक्षयेयुः । तथापि युक्तो नाहं कष्टं जीवामीति धिङ्मामि-त्यभिप्रायः। एवमितिहासपक्षे योजना।

नैरुक्तपक्षे तु-पुरुरवा मध्यमस्थानो वाय्वादीनामेकतमः पुरु रौतीति पुरुरवाः, उर्वशी विद्युत् उरु विस्तीर्णमन्तरिक्षमश्नुते दीव्यत इति उर्वशी। वर्षाकाले विद्युति विनष्टायां तथा वियुक्तः स्तनयित्नुलक्षणं शब्दं कुर्वन् विलपति । सुदेवः शकिसद (?) ग्रद्य प्रपतेत् ग्रस्मात्स्थानादन्तरिक्षात् **श्रनावृत्** श्रनावर्तनं **परावतं परमां** श्रत्यन्तदूरं पृथिर्वालोकं **गन्तवै** गन्तु गतश्चापर्यन्त (१) धारात्मना [ ग्रध] ग्रनन्तरं शयीत निर्ऋतेः पृथिव्याः उपस्थे उपगम्यापो यत्र तिष्ठन्ति स उपस्थः कटकादिप्रदेशः तस्मिन् ग्रध श्रनन्तरम् **एनम्** उदकात्मनावस्थितं वृकाः वृका ज्योतिष्काः<sup>४</sup> काले **श्रद्य**ः भक्षयेयुरित्यर्थः । एवं नैरुक्तपक्षे योजना ॥

श्रौपचारिकोऽयं मन्त्रेष्वाख्यानसमयो नित्यत्वविरोधात् । परमार्थेन तु नित्यपक्ष एवेति नैरुक्तानां सिद्धान्तः ।।

--:o:--

१. तुलना— महाभाष्य ० ४।१।४८।। २. निघ० १।१ ।।

अत्र 'श्वाऽपि वृक उच्यते विकर्त्तनात्' इति निरुक्तम् (५।२१) अनुसन्धेयम् ।

४. तडागादिरूपो निम्नप्रदेश: ।

पू. म्रादित्योऽपि वृक उच्यते (निरु० प्र।२१) इति वचनात् वृक म्रादित्यः। म्रत्र बहुवचननिर्देशात् तद्रश्मयो गृह्यन्ते ।

६. द्र० स्कन्दिनिरु० टी० २।७८।। दुर्ग० टी० पृ० ७४२।।

यत्ते यमं वैवस्वृतं मनी जुगामं दूर्कम् । तत्तु आवंतियामसीह क्षयांय जीवसं ॥ ८६ ॥

इति - अनुबन्धः (१५) । अत्रैवं श्र्यते—"असमाितनाम्नो राज्ञः पुरोहिताभ्यां मायािवभ्यां [सुबधुः प्राणैवियोजितः । ततः] शोकसन्तप्तहृदया
बन्ध्वादयस्त्रयो भ्रातरो मनसः पुनरावर्तनं जेपुः यत्ते यममिति सूक्तम्"
इति । यत् ते तव मन इति सम्बन्धः यमम् प्रेतराजं वैवस्वतम् आदित्यं,
सावर्णी यमजीजनत्³, तं वैवस्वतं मनः मन शब्दो नात्रान्तर्यामी, प्रधानभूतः
प्राण उच्यते । तथाहि श्रूयते—प्राणमुत्कामन्तं सर्वे प्राणा अनुकामन्ति"
इति । जगाम गतवान् दूरकम् मनसो विशेषणमेतत्, दूरेऽपि सन् प्राणिनां
वृत्तान्तं केतित जानाित इति, दूरकं तत् ते तव आवर्त्यामसि आवर्तयामः
पुनरानेष्याम इत्यर्थः । किमर्थम् ? इह लोके क्षयाय निवासाय जीवसे
जीवितुं सुख जीवनाय चेत्यर्थः ॥

मृयाजान् में अनुयाजाँग्च केवेलानुर्जस्वन्तं हुविषों दत्त भागम् । घृतं चापां पुरुषं चौषंधीनामुग्नेश्चं दीर्घमायुरस्तु देवाः ॥८०॥

इति याच्या (१६) एवं तथा श्रूयते—"सौची[क]माँग विश्वेदेवा अचुः। हव्यं नो वहेति। सोऽग्निरब्रवीदभागोऽहं यज्ञे मृत्योश्च बिभेमीति। ते देवा पुनरब्रुवन्। ग्रिभिलिषतं ब्रूहीति। ततो हिवर्भागमिवनश्वरमायुश्चायाचयत् [इति]। प्रयाजान् मे मह्यम् श्रुनुयाजाँश्च केवलान् ग्र[न]-त्यदेवत्यान् महेवत्यान् [ए]वित्यर्थः। सिहावलोकनन्यायेन 'दत्त' इत्याख्यातमाऋष्टव्यम्, दत्त अर्जस्वन्तम् उर्क् शब्दोऽन्नवचनः", ग्रन्नवन्तमन्नविकारं पुरोडाशं हिवषो भागं दत्त घृतं च ग्राज्यभागाख्यम् श्रुपाम् विकारभूतिमिति

१. 港の १०1451811

२. तु० बृ० दे० ७। ८२-८७।। सर्वा० १०। ४६,४८।। शाटचायनकं च सायणन ऋ० १०।४७।१।। व्याख्यानम् उद्धृतम् ।

३. तुलना—निरु० १२।१० ॥ ४. बृ० उ० ४।४।२॥

४. ऋ० १०।४१। ६. तु० बृ० दे० ७।६२।। सर्वा० १०।२१।।

७. निघ० राजा

वाक्यशेषः । पुरुषं च [पुरु] बहुलकर्म सुनोतीति पुरुषः सवनीय पशुरुच्यते । तेन विनीयन्ते सवनानि । तथा हि—वपया प्रातःसवने चरन्ति, पुरोडाशेन माध्यन्दिने, ग्रङ्कां स्तृतीयसवने प्रचरन्ति इति वचनात् । तं च सवनीयम् ग्रोषधीनाम् अत्तारमिति शेषः । श्रग्नेश्च मम दीर्घम् शाश्वतम् श्रायुरस्तु भवतु हे देवाः ।।

--:o:---

तर्व प्रयाजा अनुयाजाञ्च केवंछ उर्जस्वन्तो हविषः सन्तु भागाः । तर्वाग्ने य<u>ज्ञोञ्</u>यमंस्तु सर्वस्तुभ्यं नमन्तां मृदिशुश्चतस्त्र<sup>े । द्रद्रा।</sup>

इति प्रसवः — ग्रभ्यनुज्ञा(१७)। एवमग्निना याचिता विश्वेदेवा प्रत्यूचुः। तव प्रयाजा ग्रनुयाजाश्च केवलः देवतान्तररिहता ऊर्जस्वन्तः ऊर्क् शब्दो रसवचनम्। हिवषः सम्बन्धिनः सन्तु भवन्तु भागाः परिगणिताः। प्रायिताद-धिकमपि दद्यः, तव एव हे ग्रग्ने यज्ञोऽयं सर्वः ग्रस्तु यदि कामयसे। किंच तुभ्यम् तादर्थ्यं चतुर्थ्येषा त्वदर्थं नमन्ताम् प्रह्वी भवन्तु प्रदिशः प्रकृष्टा दिशः चतस्रः प्राच्याद्याः, सर्वासां च दिशां त्वमेवेश्वरो भवेद् इति प्रसादाति-रेकः कथ्यते। महतां हि प्रसादोऽनेकभद्र इति।।

-:0:-

ओ चित् सर्खायं सुख्या वंवृत्यां तिरः पुरू चिदर्णवं जंगुन्यान् । पितुर्नपतिषा दंधीत वेधा अधि क्षामं प्रतरं दीध्यांनः ॥ ८९ ॥

इति संवादः (१८)। उक्तिप्रत्युक्तिरूपो भवो वादः संवादः इत्युच्यते। प्रथमं तावदैतिहासिकमतानुसारेणायं मन्त्रो व्याख्यायते। यमयम्योः संवाद-सूक्तम्, विवस्वतो दुहिता यमं भ्रातरं मदपरवशीकृता सर्वेन्द्रियप्रतिभोगार्थं चकमे श्रो चित् श्रा उ श्रो उकारः पदपूरणः, चिच्छब्दश्च। श्राकारो विवृत्या-मित्यनेन संबध्यते। सखायं यमं सख्या तृतीयैकवचनं प्रथमैकवचनस्य स्थाने सखी सती ववृत्याम् इत्येतच्छान्दसं रूपम् श्राभिमुख्येन कामये इत्यर्थः। तिरः कियाविशेषणमेतत् समयविरोधात् प्रच्छन्नवाक्यार्थंसम्पादनार्थं यत्तच्छ-बदावध्याहार्यौ । यमहं कामये सोऽपि पुरु[पुरु]इति बहुनाम धित् चशब्दार्थं

१. तु० शां० ब्रा० १२।६॥

३. ऋ० १०।१०।१॥

२. ऋ० १०।५१।६॥ ४. निघ० ३।१॥

बहु च ग्रणंवम् ग्रणंशब्देनोकमुच्यते, मत्वर्थीयो वकारः ग्रणंसो लोपश्च इति सकारलोपः । ग्रणंवं बहुरेतस्कमित्यर्थः । जगन्वान् गतवान् प्राप्तवान् प्राप्ता-भिनवयौवन एवेत्यर्थः । ग्रतः पितुः स्वस्या ग्रपि वैवस्वतः नपातम् नपादित्य-नन्तरायाः प्रजाया नामधेयम् पौत्रमित्यर्थः । ग्रादधीत कारणभूतं गर्भं मयीनि शेषः । वेधा मेघावी ग्रधि क्षमि ग्रधीत्युपभोगे [क्षमि] छान्दसमेवैतद् रूपं, क्षमा पृथिवी तस्या उपरि पृथिवीलोक इत्यर्थः । प्रतरम् प्रकृष्टतरं पुत्रोत्पा-दनेन दीध्यानः दीष्यमानः । एवमैतिहासिकपक्षे योजना ।।

नैरुक्तपक्षे तु—यमी मध्यमस्थाना वाक् यमश्च मध्यमस्थानः । सा यमी वर्षाकाले मध्यमस्थानाभिमुख्येन सखायं सहस्थानयोगात् सखीत्यर्थः, कामयेयमहं कामयेत् (?) सोऽपि [तिरः] तिरः सत इति प्राप्तस्य नामनी³ प्राप्तवर्षासमये [पुरु] वहुलम् [प्रणंबम्] उदकभूयस्त्व [जगन्वान्] गतवान् गतश्च स्वस्य पितुः ग्रादित्यस्य, कथमादित्योऽस्य पिता ? उच्यते—ग्रादित्यो रिश्मिभः पर्यावर्तमानो रसान् मध्यमायापयन् तं पिततोऽ (?; पातवान् ग्रतोऽ)सावस्य पितेत्युच्यते । तस्यादित्यस्य नपातम् एकानन्तरत्वात् पौत्र-स्थानीयमुदकसंघातम् ग्रादधीत । वेधा विविधं वृष्टिप्रदानेन धाता धारियता सर्वस्य जगतः ग्रिध क्षिम पृथिव्या उपरि पृथिव्यामित्यर्थः । दोध्यानः ध्यै चिन्तायां चिन्तयन्, कथं नु नाम लोकः सुखं जीवेद् इति । एवं नित्यत्वावि-रोधन योज्यम् ।

-- 10:--

सोमं राजांनमवंसेऽप्तिं गीभिंहवामहे। ञ्रादित्यान् विष्णुं सूर्यं ब्रह्माणं च बृह्स्पतिम् ॥९०॥

इति समुच्चयः (१६) । ग्रग्नेस्ताप[स]स्यार्षम् । सोमं राजानमवसे रक्षणायात्मनः, ग्राग्न गीभिः स्तुतिभिः हवामहे ग्राह्मयामोऽभिष्टुयाम इत्यर्थः । ग्रादित्यान् विष्णुं सूर्यं ब्रह्माणं बृहस्पति च । एतदुक्तं भवति— त्रिस्थानिनवासिनो देवान् वन्दामहे, तेऽपि नः प्रसीदन्तु भक्तानामभिलिष्नतस्य प्रदातार इति ।।

-:0:-

१ अ० प्राश्व १ वा० ।।

२. निरु० डाग्रा।

६ निरु ३।२०।। तत्र 'नामनी' इति पदं नास्ति।।

४. ऋ० १०।१४१।३॥

भोजायाश्वं समृजन्त्याशुं भोजायास्ते कुन्या ३ शुम्भंमाना । भोजस्येदं पुष्कुरिणीव वेदम् परिष्कृतं देवमानेवं चित्रम् ॥९१॥

इति प्रशंसा (२०) । प्रजापतेर्दु हिता दक्षिणानामा तस्या आर्षम् । दानप्रशंसैषा । [भोजाय] भोजयतीति भोजोऽन्नदातोच्यते । कुत एतत् ? स इद् भोजो गृहवे ददात्यन्नकामाय चरते कृषाय इति मन्त्रान्तरदर्शनात् । तस्य तदर्थम् प्रश्वं संभृजन्ति संस्कुर्वन्ति शालिहोत्रोपदिष्टेन निपुणाः परिचारकाः । कीदृशमश्वम् ? आशुम शीष्ट्रगति काम्बोजादिदेशजातम् । कि च भोजायास्ते कन्या कमनीया लावण्यतिशयविशेषेण शुम्भमाना वस्त्रालङ्कारा-दिना च दीप्यमाना, भोजस्येदं पुष्करिणीव पुष्करिणीं सदृशहृदया ह्लदान-सहितं वेश्म गृहं परिष्कृतम् मनोरमणीयचित्रकर्मकुट्टिमशोभया सर्वतो विभूषितम् देवमाना प्रथमैकवचनस्य 'सुपां-सुलुक्" इत्याकारः, देवमानम् इव चित्रम् विचित्रमाश्चर्यभूतम् । अल्पिनदमुक्तम् यत् किञ्चित् दुर्लभं जगित भद्रमस्ति तस्य सर्वस्य भोजनं भोज इति ।।

-:0:--

अ्या मुंरीय यदि यातुधानी अस्मि यदि वायुंस्ततप प्रुरुंषस्य। अधा स वीरैर्द्शिमिवियूया यो मा मोघं यातुंधानेत्याहं ॥९२॥

इति शपथः (२१) वसिष्ठस्यार्षम् । ग्रत्नेतिहासमाचक्षते—विश्वामित्रप्रयुक्तः किल कित्वद् राक्षसो मायावी वसिष्ठरूपेण वसिष्ठस्य पुत्रशतं
जघान । ततो वसिष्ठ प्रत्यपवादशङ्काऽजायत । लोकापवादवज्रेणाभिहतः
पुत्रवियोगशोकाग्ना संतप्यमानहृदयश्च वसिष्ठः प्रस्तुत[पवाद] निवृत्तये
पैजवनस्य राज्ञः समक्षं शपथं चकार । अद्य ग्रस्मिन् काले मुरीय ग्रियेयं यदि
ग्रहं यातुधानः पिशिताशनः ग्रस्मि भवामि, यदि वायुः यदि वा ग्रस्यायुः
जीवितं [ततप] तिपर्नाशार्थः, नोशितवानहं पुरुषस्य यस्य कस्यचित् । ग्रधः
ग्रथशब्दपर्यायः स च हेतौ, यत एतदलीकं [ततः] सः सोऽपि वीरैः पुत्रैः
दशिमिवयूयाः पुरुषव्यत्ययः वियूयात्, यौतिः पृथग्भावे वर्तते पृथग् भवेत् यो

१. ऋ० १०।१०७।१०॥

२. ऋ० १०।११७।३।।

३. अ० ७।१।३६॥

४. ऋ० ७।१०४।१५॥

पू. तुलना—"पुरुषव्यत्ययः—ग्रधा स वीरैर्दशिभिवियूयाः, वियूयादितिप्राप्ते"।
महाभाष्य ३।१।५५।।

मा मां शुद्धात्मानं मोघं व्यर्थमेव यातुधानेत्याह यातुधानेत्येवमसूयन् तवाया (?) अक्षममाण ग्राह । सोऽप्यहमिव हतपुत्रः पुत्रवियोगाग्निसंतप्यमानहृदयः शयीत इत्यर्थः ॥

—:o:—

### प्रति चक्ष्व वि चुक्ष्वेन्द्रंश्च सोम जागृतम् । रक्षोभ्यो वृधर्मस्यतमुक्षानि यातुमद्भ्यंः ॥९३॥

इति शापः (२२) । विसष्ठस्यार्षम् । विसष्ठो राक्षसैरिभभूयमानो रक्षसामपनोदार्थमिन्द्रासोमावाह । प्रति चक्ष्व प्रति वचनं कुरु भक्षयेत्यर्थः । विचक्ष्व विशब्दो कुत्सायां द्रष्टव्यः, कुत्सितान्यपि वचनानि दुर्जनत्वाद्वद, दुर्जनस्य कटुवचनं शमनकरं न मदुवचनम्, तवापि लोक[ाप]वादत्वहेतु खलु सारूप्यमित्यादि (?) इन्द्रश्च चशब्दस्य कर्मोपसंग्रहत्वात् त् त्वं चेति शेषः । हे सोम जागृतम् जागृ निद्राक्षये विनिद्रौ भवथः रक्षोभ्यः रन्ध्रान्वेषण-पराणि हि रक्षांसि, ततो विनिद्रौ रक्षोभ्यः वधम् वध इति वज्रनाम वज्रम् अस्यतम् असु क्षेपणे प्रक्षिपत् ग्रश्चानिम् [ग्रशनि] सदृशं यातुमद्भ्यः पिशिताशिभ्यः, तादर्थ्यं चतुर्थ्येषा, निवृत्या चात्र प्रयोजनम्, मशकेभ्यो धूम इति यथा, रक्षांसि विनाशार्थमित्यर्थः ।।

-:o:--

## इह मद एवं मघवन्निन्द्र तेऽश्व इति । इवः सुत्यां वा एषां ब्राह्मणानां तामिन्द्रायेन्द्राग्निभ्यां प्रब्रवीमि मित्रावरुणाभ्यां वसुभ्यो

ग्रहोप्रकृतिसादृश्यं श्लेष्मणोदुर्जनस्य च । मधुरैः कोपमायाति कटुकेनैव प्रशाम्यति ॥

प्रकृतिसादृश्यम् = स्वभावसाम्यम् । श्लेष्मणः = कफस्य । मधुरेण श्लेष्मणः पक्षे मधुरगुणोपेतेन द्रव्येण, दुर्जनपक्षे सुवचनैः । कटुकेन — श्लेष्मणः पक्षे कटुद्रव्येण, दुर्जनपक्षे कटुवचनेन । ३. द्र० — निघ० १।४॥ ४. निघ० २।२०॥

१. ऋ० ७।१०४।२५॥

रं तुलना कार्या —

रुद्रेभ्य आदित्येभ्यो विश्वेभ्यो देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः सोमपेभ्यो ब्रह्मन्

[इति ग्रितिप्रैषः] (२३) .... नित्यामन्तत्र गणे प्रयुज्यते । विश्वामित्रस्यार्षम् इह मद एव इहैव यज्ञे मद सोमपानादीनि भूतेऽप्यहिनि ग्रद्य गत्वा देवलोकं भुक्तशय्यादिसंभोगः प्रथते पुनरेह्यस्मद् यज्ञमेव कीदृशस्य तव वसुमतः वसुप्रभृतिर्देवाः तद्वतः तैः सहितस्येत्यर्थः इवः सुत्यां हे ग्रग्नीत् इन्द्राय इन्द्राग्निभ्यां च समुच्छिताभ्यां प्रबूहि मित्रावरुणादिभ्यस्च । हे ब्रह्मन् वाचं यच्छ वाचंयम ग्रास्स्व ।।

**--**0--

न मृत्युरोसी<u>द्मृतं</u> न तर्हि न रात्र्या अहे आसीत् प्रकेतः । आनीदंवातं स्वधया तदेकं तस्मोद्धान्यन्न पुरः कि चुनासं<sup>र</sup> ॥९५॥

इति ग्राचिख्यासा (२४) । ग्राख्यातुमिच्छा ग्राचिख्यासा । प्रजापतेः परमेष्टिनः परमषेरार्षम् । प्रलयोद्ध्वं प्राग् जगत्सृष्टेर्याऽवस्था साऽनयर्चोच्यते । न मृत्युरासीत् मर्तृ णामभावात् मृत्युश्च नासीत ग्रमृतम् जीवनमपि [ न ] नैवासीत प्राणिनामभावात् । तींह तस्मिन् काले न राज्याः नापि रात्रेः ग्रह्म ग्रासीत् प्रकेतः प्रज्ञानम्, इयं रात्रिरिदमहरिति । तथा च स्मरण्म् – ग्रासीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम् इति ।

श्रथवा प्रकेतः प्रज्ञापियताऽऽदित्यः, स ह्युद्यास्तमयाभ्यां राज्यह्नी विभजते। स नासीत्, प्रदर्शनार्थमिदं सर्वे च देवाः। श्रानीत् श्रन प्राणने प्राणितावत् केवलिमत्यर्थः। श्रवातम् नाभिप्रदेशादुत्थितो यो वातो मुखनासिकाभ्यां निर्गच्छिति तद्रहितम्, श्रलौकिकमेतत् प्राणनिमत्यर्थः। स्वध्या स्वधा शब्दोऽन्नवचनः स्वधयाऽन्नेन तत्रैव शक्त्यात्मनावस्थितवद् इत्यर्थः। तदेकम् कारणमात्माख्यं ब्रह्म तस्मात् ह [ह] इति पदपूरणः [ श्रन्यत् ] श्रन्यत् शब्द 'श्रास' इत्यनेन संबध्यते। परः परं कि च च शब्दोऽप्यर्थे किमिप [न] श्रास न बभूव। तदेवैकमासीदित्यर्थः।।

१. ग्राश्व श्री० ६।११॥ मुद्रितो मन्त्रपाठो न व्याख्यानुसारी । व्याख्यानुसारी मन्त्रपाठो मृग्यः ।

२. ऋ० १०।१२६।२॥ इ. मनु० १।४॥ ४. निघ० २।७॥

<u>ण्ता अद्भा आ प्लंबन्ते ॥ मृतीपं मार्ति सु</u>त्वनंम् ॥ तासामेका हरिक्रिका ॥ हरिक्रिके किमिच्छिसि ॥ इत्यादि ॥ ६६॥

इति प्रलापः (२५)। ग्रसम्बद्धभाषणं प्रलापः। ग्रत्रैवं श्र्यते—"एतशो नाम मुनिः तव सोमपानभावेनाग्नेरायुविनश्वरं ददर्श । तद्दर्शनोपजातानन्द-परितोषः सन्दृप्त इव पूर्वापरासम्बद्धं प्रालापीत्'' । एता ग्रश्वा ग्राप्लावन्ते कथं प्रतीपं प्रति स्रोतः कीदृशं प्रातिसत्वनम् सत्वनशब्दः सत्वपर्यायः' सत्व-शब्दः प्राणिपर्यायः । प्रतिसत्वनस्य भावः प्रातिसत्वनं, क्रियाविशेषणमेतत् । प्रतिकूलैः सत्वैरिप सहैता ग्रद्या ग्राप्लवन्ते इत्यर्थः । ग्रथवा सत्वानो विमतो वाता उच्यन्ते प्रातिसत्वनं प्रतिवातिमत्यर्थः । नाथाम्वां वाडवानामेका हरि-विनका हरितवर्णतामाह । **हरिक्तिके किमिच्छिस** इत्येवं रूपः प्रलापः ।।

-:0:--

#### किमयमिदमाहेति<sup>3</sup> ॥९७॥

इति वीडा = लज्जा (२६) । श्राहनस्यानामृचां प्रतिगरः । श्राहनस्याः सम्येतरवादिन्य ऋच उच्यन्ते । कुत एतत् ? "ग्रयं जीवो व पुरुषो मेध्यो यथा "मस्या जायते" इति श्रुतेः । प्रतिप्रस्थाता प्रतिगृह्णाति कियम-मिदमाह इति किमयं ब्राह्मणाच्छंसी सभ्येतररूपं वचनमाहेति ब्रोडा मे जायत इत्यर्थः ॥

-:o:-

कस्यं नूनं कंतमस्यामृतानां मनामहे चार्र देवस्य नामं। कों नो मुह्या अदित्ये पुनर्दात् पितरं च दृशेयं मातरं च ॥६८॥

इति उपघावनम् (२७) उपघावानमाश्रय[ण]मित्यर्थः । स्रस्याः प्रथमं तावदाख्यानं प्रस्तूयते —''ग्रजीगर्तो नाम ब्रह्मांबः सुवचसस्य सूनुः पुत्रदार-सहितो दुर्भिक्षे क्षुषया पीडचमानो निरतिशयतपो महाभाग्ययुक्तः प्राधान्यात्

१. ग्रथ० २।१२६।१ — ४।। २. ग्रनुपलब्बमूलमिदम् ।।

३. ग्रनुपलब्बमूलमिदम् ॥ ४. ऋ० १।२४।१ ॥

प्रजापितमेव देवानां मध्ये प्रथमं प्रार्थयते कस्य नूनम्" इति । [ कस्य ] "को व नाम प्रजापितः" इति क इति प्रजापितरुच्यते, प्रजापतेः नूनम् नूनशब्दो निश्चयार्थः, निश्ययेन कतमस्य कं सुखं तदितशयेन कर्त्तव्यं प्राणिनां येन तस्य प्रमृतानाम् श्रमरधर्माणां देवानां पितुरितिशेषः । मनामहे श्रच्यितिकर्माऽयम् , श्रच्यामः चारु शोभनं देवस्य दानादिगुणस्य नाम नमनेन प्रह्लत्वेन स्तवनं लक्ष्यते । निश्चयेन प्रजापितमर्चयामः स्तुम इत्यर्थः ग्रथवा मनामहे याच्याकर्माऽयं याचामहे । कि प्रकरणसामर्थ्यादायुः । प्रजापितमायुर्याचामहे इत्यर्थः ।[कः]प्रजापितरस्माभिराराधितो नः ग्रस्मान् मह्यः पृथिवय श्रादितये ग्राक्षीणये पुनर्दात् ददातु पृथिवयां स्थापयतु इत्यर्थः । ततश्च पितरं दृशेयं च मातरं च दृशेयमित्यनुषङ्गः । मातृपितृगतः स्नेहो मां बाधत इत्यभिप्रायः ॥

#### -:oi-

## माता चं ते पिता च तेऽग्रं वृक्षस्यं रोहतः। प्रतिलामीति ते पिता गुभे मुष्टिमंतॐसयत्रं ॥९९॥

इति आक्रोशः (२८) । अश्वमेघे संज्ञप्तस्याश्वस्य समीपशायिनीं मिह्षीं होता कोशित । कुत एतत् ? अश्वमिहिष्योमियुनत्वदर्शनात् माता च ते पिता च ते तव संगत्य अप्रं उपिर वृक्षस्य वृक्षजस्य खट्वाफलकस्य [रोहतः] क्रीडतः। कथम् ? प्रतिलामीति ला दाने प्रददानि सुरतिमिति ते पिता तव मातुः गभे गभशब्दो हृदयवचनः हृदये मुख्टिमतंसयत् तसि प्रक्षेपार्थः प्राक्षिपत्।

१. एतेन सुवचसपुत्रस्याजीगर्तस्यार्षमिदमिति स्पष्टम् । ऐतरेयब्राह्मणे [७-४] तु—"स [ग्राजिगितः, शुनःशेपः] प्रजापितमेवप्रथममुपससारं कस्य नूनं कतमस्या-मृतानामित्येतयर्चा" इत्युक्तम् तथा सित शुनःशेपस्यार्षमिदम् । तथैव च कात्यायनेना-प्यनुक्रान्तम् । द्र०—सर्वा० १।२४॥

स्रत्र विशेषस्तु वैदिकविमर्शनाम्नि ग्रन्थे क्या ऋषि वेद-मन्त्रों के रचयिता थे ?' इति प्राकृतभाषानिबद्धेऽस्मदीये लेखे द्रष्टव्यः । पृ० ४४४-४५१॥

२. निघण्टौ [३।१४] न पठचते । ३. निघ० ३।१६॥

४. ग्रयं पूर्वपदेऽनङ् रहित: प्राचीनः प्रयोग: द्रष्टव्या ग्रत्र 'मातृपितृसंयोगाच्च' (निरुक्त १४।६), 'मातृपितृम्याम्' महा० शान्ति १२६।६; मातृपितृवत् (महा० शान्ति १३८।६) इत्यादयः प्रचीनाः प्रयोगाः । ५. यजु० २३।२४ ॥

अथवा आद्यन्तविपर्ययः भगे मुष्टिम् मुष्टिशब्देन मोहनहेतुः शेपोऽभिधीयते तथा मुष्टिमोहनाद् वा इति निरुक्तम् । मुष्टि प्रजननम् अतंसयत् प्रक्षिप्तवान्, न केवलं युवामेव मिथुनभावं प्रपद्येथे इत्यर्थः ॥

-:0:-

वितेतो किरणो द्वी तार्वा पिनिष्ट पृर्ह्षपः। न वैं कुमारि तत्तथा यथां कुमारि मन्यंसें ॥१००॥

इति प्रविह्नका (२६) । ग्रन्तिहितार्था प्रविह्निका उच्यन्ते । दुन्दुभि-माहननाभ्यामाघ्नन्त [म्] मैथुनकर्मणि वर्तमानिमवोत्प्रेक्षन्ते । विततौ विस्तीणौं किरणौ प्रक्षेपणसाधनभूतौ द्वौ तौ प्रसिद्धौ योनेरिभतौ मांसलौ प्रदेशौ ग्रापिनिष्ट ग्राभिमुख्येन निर्घर्षति पुरुषः स्वेदिनलन्नगात्रः । एवमुत्प्रे-क्षायामपरमाह न वै वैशब्दोऽवधारणार्थः । हे कुमारि लुप्तोपममेतत् मन्द-प्रज्ञत्वात् कुमारिसदृशौ तत् तथा यथा कुमारीसदृशं मन्यसे मैथुनम् मैथन-कर्मणि वर्तमानिमिति कि पुनस्तं दुन्दुभिमाहननाभ्यां हरन्तीत्यर्थः ॥

----------

किं तें कृष्वन्ति कीकंटेषु गावो नाशिरं दुहे न तंपन्ति घर्मम्। ओ नो भरु प्रमंगन्दस्य वेदों नैचाशाखं मंघवन रन्धया नः ॥१०१॥

इति परिवादः (३०) । परि (?, पर)गतदोषाविष्करणपूर्वो वादः परिवाद उच्यते । विश्वामित्रो यज्ञार्थमिन्द्रं याचते । किं ते तव कृण्वन्ति किं

श्रस्य एतादृशां चान्यैषां मन्त्रा<mark>णा</mark> शतपथानुगतः सम्यगर्थः; स्वामिदयानन्द-सरस्वतीप्रणीतायामृग्वेदादिभाष्यभूमिकायां द्रष्टन्यः ।

१. निघ० ६।१॥

२. ग्रयं मन्त्रः शतपथे त्वेवं व्याख्यायते—"माता च ते पिता च त इति । इयं वै माताऽसौ पिताभ्यामेवैनमग्रं स्वर्गलोकं गमयत्यग्रं वृक्षस्य रोहत इति श्रीवें राष्ट्रस्याग्र- धिश्चयमेवैनधिराष्ट्रस्यायं गमयति प्रतिलामीति ते पिता गभे मुष्टिमतधिसयदिति विड् वै गभो राष्ट्रं मुष्टी राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्माद् राष्ट्री विशं घातुकः" ॥ इति । शत् १३।२।६।७॥

इ. अथ० २०।१३३।१॥

कुर्वन्ति कीकटेषु गावः, कीकटाः किंकृताः किमर्थमत् उत्पादिताः, सन्त इति । किमः करोतेश्च वर्णव्यापत्त्यादिना कीकटाः । स्रथवा कियाभिरिति दीना कीकटा उच्यन्ते कियाशब्दादुत्तरपदिमिति भेदः । तेषां गावः । कुतः ? यतः नाशिरं दुह्रे स्राशिरमिति कारणस्य कार्यव्यपदेशः । तत्कारणभूतं पयो न दुहन्तीत्यर्थः । किं च न तपन्ति धर्मम् तिपरत्रान्तर्णीतण्यर्थः । न तापयन्ति नोऽवलयन्ति धर्मं, प्रवग्ये विनियोगं [न] गच्छन्तीत्यर्थः । यथा तैस्ते [षां] प्रयोजनं नास्त्येवं प्रमगन्दस्य वेदः स्रा नो भर स्रमगक्माहर । प्रमगन्दस्य मगन्दः कुसीदी मां समेष्यिति वृद्धो धनराशिरिति बुद्धचा यो ददाति स वार्धं षिको मगन्द उच्यते । तस्यापत्यं प्रमगन्दः, प्र स्रपत्यार्थे प्रस्कण्व इति यथा, प्रमगन्दः तस्य वेदो धनम् । किं च नैचाशाखम् नीचा निर्गतास्त्यक्ता ऋचादयः शाखा उच्यन्ते नोचाशाखाः, तेषां स्वभूतं नैचाशाखम्, तदिप हे मधवन् रन्ध्य रन्धितवंशगमने नः स्रमगकम्, तदप्यस्मद्धशं गमय । तथा ह्यवस्थितं धर्मवचनं—"योऽसाधुभ्योऽर्थमादाय" इत्यादि । स्रतो यष्ट्रणामस्माकमयष्ट्रणां धनमाहर इत्याशास्महे ।।

-:0:--

यदि श्चितायुर्धिदि वा परेतो यदि मृत्योरिन्तकं नीते एव । तमा हरामि निर्श्वतेरुपस्थादस्पार्षमेनं शतकारदाय ॥१०२॥

इति परित्राणम् (३१) । परित्राणं परिपालनं । यक्ष्मनामर्षियंक्ष्मगृहीत-माह । यदि क्षितायुः यदि क्षीणायुः यदि वा परेतः परागतः कथमपि । यदि वा मृत्योः देवताया ग्रन्तिकम् समीपं नीत एव एव शब्दोऽप्यर्थे नीतोऽपि तमाहरामि निर्ऋतेरुपस्थात् प्रलयाधिदेवताया ग्रङ्कप्रदेशादप्याह तस्य ग्रस्पार्षम् रक्षामि [एनम्] शतशारदाय शतसंवत्सराय जीवसे शतसंवत्सरं जीवितुमित्यर्थः ॥

## ॥ इति वारुच्चे निरुक्तसमुचये चतुर्थः कल्यः ॥

१. निरु० ६।३२॥

इ. मते० ११।१६॥

२. द्र०--निरु० ३।१७॥

४. ऋ० १०।१६१।२॥

कल्पैश्चतुभिर्व्याख्यातं सारभूतमृचां शतम्'। सहस्रं पञ्चशतं श्लोकेनानुष्टुभेन कृतम्।। सहस्रं पञ्चशतं संख्या ग्रन्थस्य प्रकीर्तिता। विस्तरभीत्या संक्षिप्तं तात्पर्यार्थावबुद्धये।। एवं निरुक्तमालोक्य मन्त्राणां विवृतं शतम्। उक्तानुक्तदुरुक्तानि चिन्तयन्त्विह पण्डिताः।।

भगवते यास्काय नमः॥

ओं नमो नारायणाय नमः शिवाय ॥

-:0:-

१. श्रस्मिन् ग्रन्थे (१०२) द्व्युत्तरशतं मन्त्रा व्याख्याताः । श्रत्र शतमिति वचनं चामान्यपरम् ।

२. इतोऽग्रे हस्तलेख बृहद्देवता ग्रन्थस्थाः षट्त्रिशद्विधमन्त्रनिदर्शकाः षड्विशति (१।३४।६०) श्लोकाः समुल्लिखिताः।

## प्रथमं परिशिष्टम्

# निरुक्त-समुच्चये प्रमाणत्वेनोपन्यस्तानां ग्रन्थानां ग्रन्थकर्तॄणां च नामानि विशिष्टानि च कानिचित् पदानि

| <b>ग्र</b> परे*         | ,†६४।     | निरुक्तवचन                      | २६ ।             |
|-------------------------|-----------|---------------------------------|------------------|
| ग्रभियुक्तोपदेश         | ₹ 1       | <b>नै</b> रुक्त                 | ४।               |
| ग्राख्यानसमय            | १४।       | नैरुक्तपक्ष ८०, ८               | १, ८४।           |
| ग्राचार्यवचन            | ६०।       | नैरुक्तसमय                      | १,३।             |
| ग्राप्तवचन              | १७, २३ ।  | नैरुक्ताचार्य                   | 501              |
| <b>ग्रायुर्वेद</b> विद: | ४७ ।      | नैरुक्तानां सिद्धान्तः          | = 8 1            |
| उपनिषत्                 | ३, ३४ ।   | नैरुक्तिकाचार्य                 | 91               |
| एके                     | ७२।       | पदकार                           | ७६।              |
| ऐतिहासिक-मतानुसा        | र ५४।     | पौराणिक                         | २६ ।             |
| कम्बोजादिदेशजात         | 5X 1      | ब्रह्मवादिनः                    | १३।              |
| काल वित्                | ሂ ነ       | भाष्य (निरुक्त)                 | 581              |
| ज्योतिश्चऋवित्          | ६।        | भाष्यकार (यास्क) ७,             |                  |
| दाशतयीषु                | ३०, ३३।   |                                 | २, ७६।           |
| धर्मवचन े               | । १३      |                                 | 78, 80,          |
|                         | , ४६, ७५। |                                 | थू, ७६ ।<br>४२ । |
| गिमन                    | ७, ७५ ।   | मन्वादि<br><del>-ी-ंग्र</del> ू | ६६ ।             |
| नित्यपक्ष               | ١٤        | मीमांसक                         | इ४ ।             |
| निरुक्तभाष्यकार (या     | स्क) ३,   | यास्क                           | २३ ।             |
|                         | ३५, ४६।   | लिङ्गानुशासनकार                 |                  |

 <sup>\*</sup> अत्र कानिचिदेव पदानि सविभक्तिकानि विशेषाभिप्रायद्योतनाय पटितानि,
 अन्यानि तु प्रातिपदिकमात्राणि ।

<sup>†</sup> स्रत्र निर्दिश्यमाना संख्या ग्रस्य संस्करणस्य पृष्ठसंख्या ज्ञेया।

| लोकवाद          | १०।     | शाखान्तर ३७।            |
|-----------------|---------|-------------------------|
| लौकिकाः         | १६ ।    | शास्त्रादौ १।           |
| विवरण (निरुक्त) | ₹01     | शास्त्रान्ते २।         |
| वृद्धानुशासन    | १।      | शौनकर्षिदर्शन २।        |
| वैयाकरण         | ३ ।     | समाम्नायेषु ६।          |
| व्याकरण         | ৬, ৬৯ । | सिहावलोकनन्याय १४, १५।  |
| व्यासवचन        | २, १८ । | स्मरण ३, ४, १८, २२, ३०, |
| शाकपूणि         | ७७।     | ३२, ६६, ५७।             |

# द्वितीयं परिशिष्टम्

## निरुक्तसमुच्चये व्याख्यातानां मन्त्राणां

## वर्णानुक्रमेण सूचीपत्रम्

| ग्रग्नि: प्रत्नेन          | <b>%</b> 4२       | इमं मे वरुण          | 30         |
|----------------------------|-------------------|----------------------|------------|
| ग्रग्निम् र्द्धा           | ХЗ                | इयं वेदिः परः        | ৬5         |
| ग्रग्निव त्राणि            | ५०                | इह मद एव             | <b>द</b> ६ |
| ग्रिग्नि वः पूर्व्यम्      | 90                | ईशाना वार्याणाम्     | ४६         |
| ग्रग्नीषोमा े              | ४७                | उत नः प्रिया         | २४         |
| भ्रग्ने यदद्य              | ६६                | उदुत्तमं वरुण        | 68         |
| ग्रदितिचौं:                | 3                 | उदुत्यं जातवेदसम्    | ३४         |
| ग्रद्यामुरीय               | 5X                | उद्यन्नद्य           | १६         |
| ग्रप्सु मे सोमः            | 80                | उद्वयं तमसः          | ३४         |
| ग्रंभि त्वा देव            | 38                | उप त्वाग्ने दिवेदिवे | २२         |
| ग्रभि त्वा शूर             | 28                | उपावरोह              | २३         |
| श्रयं ते योनिः             | २३ ं              | ऋध्याम स्तोमम्       | <b>१</b> ३ |
| श्रया ते श्रग्ने           | . 88              | एता ग्रश्वा ग्रा     | 55         |
| ग्रव ते हेळ:               | 23                | एना वो ग्रग्निम्     | ११         |
| ग्रहं भुवं वसूनः           | ७६                | एन्द्र सानसिम्       | ६०         |
| ग्रापः पृणीत               | ४७                | एह्मषु ब्रवाणि       | ७३         |
| ग्रापो ग्रद्यान्व०         | ४५                | ग्रो चित् सखायम्     | 53         |
| ग्रापो हि ष्ठाः            | ४३                | कस्य नूनम्           | 55         |
| ग्रा प्र दवं               | 80                | कितवासो यद्          | ४२         |
| ग्रा सत्येन (कुष्णेन 'ऋ०') |                   | कि ते कृण्वन्ति      | £X.        |
| · ·                        | <del>,</del> , ७६ | किमयमिदम्            | 55         |
| इन्द्र ऋतुं न              | 30                | गोभिविप्रः           | 38         |
| इन्द्राग्नी अवसा           | ४५                | गौरीर्मिमाय          | ७४         |
| 1                          |                   |                      |            |

अ मन्त्रप्रतीकानन्तर निर्दिष्टा संख्या श्रस्य संस्करणस्य पृष्ठसंख्या ज्ञेया ।

| चित्रं देवानाम्    | ३४           | ममार    |
|--------------------|--------------|---------|
| जुषाणः सोमः        | ५३           | महाँ    |
| जुषाणो ग्रग्निः    | <u>४</u> २ ' | माता    |
| तच्चक्षुर्देवहितम् | ३६, ७५       | मित्रस  |
| तत्त्वा यामि       | ३८           | मित्रो  |
| तद्विष्णोः परमम्   | Ę            | मृगो    |
| तव प्रयाजाः        | <b>द</b> ३   | . मोघम  |
| तवेमे लोकाः        | ५६           | यच्चि   |
| तस्मा अरङ्गमाम     | ४५           | यत् र   |
| त्वं सोमासि        | ሂየ           | यत्ते य |
| दैव्याश्शमितारः    | ७२           | यदस्य   |
| निकरिन्द्र         | ७३           | यदि     |
| न त्वावाँ ग्रन्यः  | २४           | यदिन    |
| न मृत्युरासीत्     | <u> </u>     | युवमेर  |
| नमो महद्म्यः       | २०           | यों व   |
| नवोनवो भवति        | ሂ            | वितत    |
| पिप्रीहि देवान्    | ६४           | विं न   |
| पृच्छामि त्वा      | છંછ          | विश्वे  |
| प्रजापते न त्वत्   | ሂሂ.          | शति     |
| प्रति चक्ष्व       | 55           | शन्नो   |
| प्रयाजान् मे       | <b>द</b> र   | सजोष    |
| प्र सं मित्र       | ३२.          | सुदेवो  |
| प्र ससाहिषे        | ६१           | सुमङ्ग  |
| बभ्रं रेकः         | ৬২           | सूर्यो  |
| ब्रह्म जज्ञानम्    | २            | सेदग्ने |
| भुवस्त्वमिन्द्र    | ६४           | सोमं    |
| भुवो यज्ञस्य       | ४४           | सोमः    |
| भोजायाश्वम्        | 51           | स्योना  |
|                    |              |         |

| ममाग्ने वर्च:                | १२  |
|------------------------------|-----|
| महाँ इन्द्रो य:              | ६३  |
| माता च ते                    | 58  |
| मित्रस्य चर्षणी॰             | २५  |
| मेत्रो जनान्                 | ३०  |
| मृगो न भीमः                  | ६२  |
| मोघमन्नम्                    | ७४  |
| पच्चिद्धि ते                 | ४०  |
| यत् किञ्चे <mark>दम</mark> ् | ४१  |
| यत्ते यमम्                   | 52  |
| पदस्य कर्मणः                 | 3   |
| यदि क्षितायुः                | 83  |
| यदिन्द्राहम्                 | 50  |
| युवमेतानि <u> </u>           | ५७  |
| यो वः शिवतमः                 | 88  |
| विततौ किरणौ                  | 03  |
| वें न इन्द्रः मधः            | ६२  |
| वेश्वे देवाः शृणतु           | 38  |
| गतिमन्तु शरदः                | 5   |
| रान्नो देवी                  | ४४  |
| मजोषा इन्द्र                 | २६  |
| रुदेवो ग्रद्य                | 50  |
| -<br>गुमङ्गलीरियम्           |     |
| पूर्यों नो दिवस्पातु         | २७  |
| दिग्ने ग्रस्तु               | 28  |
| गोमं राजानम्                 | १४  |
| गोम गीभिष्ट्वा               | 28  |
| योना पृथिवि                  | ¥ ₹ |
| States                       | १५  |

## रामलाल कपूर ट्रस्ट द्वारा

#### प्रकाशित वा प्रसारित प्रामाणिक ग्रन्थ

#### वेद विषयक ग्रन्थ

- १. ऋग्वेदभाष्य—(संस्कृत हिन्दो वा ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका सहित)-प्रतिभाग सहस्राधिक टिप्पणियां,१०-११ प्रकार के परिशिष्ट व सूचियां । प्रथम भाग ३५-००, द्वितीय भाग ३०-००, तृतीय भाग ३५-००।
- २. यजुर्वेदभाष्य-विवरण-ऋषि दयानन्दकृत भाष्य पर पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु कृत विवरण। प्रथम भाग ब्रप्नाप्य है। द्वितीय भाग मृत्य २४-००
  - ३. तैत्तिरोय-संहिता--मूलमात्र, मन्त्र-सूची-सहित । ४०-००
- ४. ग्रथवंवेदभाष्य—श्री पं० विश्वनाथ जी वेदोपाघ्यायकृत । १४-१७ काण्ड २४-००, १८-१६ वां काण्ड २०-००, बीसवां काण्ड २०-००, । ११-१३ काण्ड छप रहे हैं ।
  - माध्यन्दिन—(यजुर्वेद) पदपाठ—शुद्ध संस्करण ।

मूल्य २५-००

- ६. गोपथ ब्राह्मण (मूल) सम्पादक श्री डा० विजयपाल जी विद्यावारिधि। श्रव तक प्रकाशित सभी संस्करणों से श्रधिक शुद्ध श्रीर सुन्दर संस्करण। मूल्य ४०-००
- ७. वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा—युधिष्ठिर मीमांसक लिखित वेद-विषयक १७ विशिष्ट निबन्धों का श्रपूर्व संग्रह । विशिष्ट संस्करण मत्य ३०-००
- दः ऋग्वेदानुक्रमणी चेङ्कट माधवकृत । इस ग्रन्थ में स्वर छन्द ग्रादि ग्राठ वैदिक विषयों पर गम्भीर विचार किया है । व्याख्या-कार —श्री डा० विजयपाल जी विद्यावारिधि । उत्तम-संस्करण ३०-००, साधारण २०-००
  - कृत्वेद की ऋक्तंख्या—युधिष्ठिर मोमांसक २-००
     १०. वैदिक-छन्दोमीमांसा—युधिष्ठिर मीमांसक । नया संस्करण

84-00

११. यजुर्वेद का स्वाध्याय तथा-पशुयज्ञ-समीक्षा—लेखक पं० विश्वनाथ वेदोपाध्याय । बिंद्या जिल्द २०-००, साधारण १६-०० ।

१२. वैदिक-षीयूष-धारा—लेखक श्री देवेन्द्रकुमारजी कपूर। चुने हुए ४० मन्त्रों की प्रतिमन्त्र पदार्थं पूर्वक विस्तृत व्याख्या तथा ग्रन्त में भावपूर्ण गीतों से युक्त। उत्तम संस्करण १५-००, साधारण १०-००।

#### कमंकाण्ड-विषयक ग्रन्थ

१३. बौधायन-श्रौत-सूत्रम् (दशपूर्णमास प्रकरण)—भवस्वामी तथा सायण कृत भाष्य सहित (संस्कृत) ४०-००

१४. दर्शपूर्णमास-पद्धति - पं० भीमसेन भाषार्थ सहित । २५-००

१५. कात्यायनगृह्यसूत्रं – मूलमात्र

१६. संस्कार-विधि — शताब्दी संस्करण, ४६० पृष्ठ, सहस्राधिक टिप्पणियां, १२ परिशिष्ट । मूल्य लागतमात्र १२-००, राज-संस्करण १५-०० । सस्ता संस्करण मूल्य ५-२५; ग्रच्छा कागज सजिल्द ७-५० ।

१७. वैदिक-नित्यकर्म-विधि—सन्ध्यादि पांचों महायज्ञ तथा बृहद् हवन मन्त्रों के पदार्थ तथा भावार्थ व्याख्या सहित । यु० मी० ३-००, सजिल्द ४-००

#### शिक्षा-निरुक्त-व्याकरण-विषयक ग्रन्थ

१८. वर्णोच्चारण-शिक्षा—ऋषि दयानन्द कृत हिन्दी न्याख्या सहित। ०-६०

१६. ज्ञिक्षासूत्राणि--ग्रापिशल-पाणिनीय-चान्द्र शिक्षा-सूत्र २-५०

२०. निरुक्त-श्लोकवार्तिकम्—केरलदेशीय नीलकण्ठ गार्ग्यविर-चित एक मात्र मलयालम लिपि में ताडपत्र पर लिखित प्रति के ग्राधार पर मुद्रित । ग्रारम्भ में उपोद्घात रूप में निरुक्त-शास्त्र-विषयक संक्षिप्त ऐतिह्य दिया गया है (संस्कृत) । सम्पादक—डा० विजयपाल विद्यावारिधि: । उत्तम कागज, शुद्ध छपाई तथा सुन्दर जिल्द सहित ।

२१. निरुक्त-समुच्चय — ग्राचार्य वररुचि विरचित (संस्कृत)। सं - युधिष्ठिर मीमांसक। १५-००

२२. भ्रष्टाध्यायी - (मूल) शुद्ध-संस्करण। ३-००

२३. धातुपाठ-धात्वादिसूची सहित, शुद्ध संस्करण। ३-००

२४. श्रष्टाध्यायीशुक्लयजुः प्रातिशास्ययोर्मतिवमर्शः (संस्कृत)— डा० विजयपाल विद्यावारिधि । ५०-००

२४. वामनीयं लिङ्गानुशासनम्-स्वोपज्ञ-व्याख्यासहितम् । ८-००

२६. प्रष्टाध्यायी-भाष्य (संस्कृत तथा हिन्दी) श्री पं ब्रह्मदत्त जिज्ञासु कृत । प्रथम भाग २४-००, द्वितीय भाग २०-००, तृतीय भाग २०-००।

२७. संस्कृत पठन-पाठन की श्रनुभूत सरलतम विधि —लेखक — श्री पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु । प्रथम भाग १०-००; द्वितीय भाग

1 00-09

२८. The Tested Easiest Method of Learning and Teaching SansKrit (First BooK)—यह पुस्तक श्री पं श्रिह्म त्र जी जिज्ञासु कृत 'विना रटे संस्कृत पठन-पाठन को श्रिनुभूत सरलतम विधि' भाग १ का ग्रंग्रेजी श्रनुवाद है। ग्रंग्रेजी भाषा के माध्यम से पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश करने वालों के लिये यह ग्राधिकारिक पुस्तक है। कागज ग्रौर छपाई सुन्दर, सजिल्द । मूल्य २५-००

२६. महाभाष्य-हिन्दी व्याख्या, यु० मी०। प्रथम भाग ५०-००,

द्वितीय भाग २५-००, तृतीय भाग २५-००

३०. उणादिकोष ऋ द० स० कृत व्याख्या, तथा पं० यु० मी० कृत टिप्पणियों, एवं ११ सूचियों सहित । ग्रजिल्द १०-००, सजिल्द १२-००

३१. दैवम् पुरुषकारवात्तिकोपेतम्-लीलाशुक्रमुनि कृत । १०-००

३२. भागवृत्तिसंकलनम् - अष्टाध्यायी की प्राचीन वृत्ति । ६-००

३३. काशकृत्सन-धातु-च्याख्यानम् संस्कृत रूपान्तरं। यु० मी०

३४. संस्कृत-धातुकोश--पाणिनीय धातुम्रों का हिन्दी में म्रर्थ निर्देश । सं० युधिष्ठिर मीमांसक । १०-००

#### ग्रध्यात्म-विषयक ग्रन्थ

३५. ग्रायाभिविनय (हिन्दी)—स्वामी दयानन्द । गुटका सजिल्द मूल्य ४-००

३६. Aryabhivinaya – English translation and notes (स्वामी भूमानन्द) दोरङ्गी छपाई। ग्रजिल्द ४-००,सजिल्द ६-००

३७. विष्णुसहस्रनाम-स्त्रोत्रम् (सत्यभाष्य सहितम्) — पं० सत्य-देव वासिष्ठ कृत ग्राध्यात्मिक वैदिक भाष्य (४ भाग) । प्रति भाग १५-०० ३८ श्रीमद्भगवद्-गीता-भाष्यम् -श्री पं० तुलसीराम स्वामी ६-००।

#### नीतिशास्त्र-इतिहास-विषयक ग्रन्थ

३६. गुक्रनीतिसार व्याख्याकार श्री स्वा० जगदीशानन्द जी सरस्वतो । विस्तृत विषय सूची तथा श्लोक-सूची सहित । उत्तम कागज,सुन्दर छपाई तथा जिल्द सहित । पूल्य ४५ ००

४०. सत्याग्रह-नीति-काव्य ग्रा० स० सत्याग्रह १६३६ ई० में हैदराबाद जेल में पं० सत्यदेव वासिष्ठ द्वारा विरचित । हिन्दी व्याख्या सहित । ५-००

४१. संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास-युधिष्ठिर मीमांसक कृत । ग्रप्राप्य । नया संस्करण छप रहा है ।

४२. संस्कृत व्याकरण गणपाठ की परम्परा ग्रौर ग्राचार्य पाणिति—लेखक-डा० किपलदेव शास्त्री एम० ए० । सजिल्द १५-००

४३ ऋषि दयानन्द के पत्र ग्रौर विज्ञापन—इस बार इस में ऋषि दयानन्द के ग्रनेक नये उपलब्ध पत्र ग्रौर विज्ञापन संगृहीत किये गए हैं। इस बार यह संग्रह चार भागों में छप रहा है। प्रथम दो भागों में ऋ० द० के पत्र ग्रौर विज्ञापन ग्रादि संगृहीत हैं। तीसरे ग्रौर चौथे भाग में विविध व्यक्तियों द्वारा ऋ० द० को भेजे गये पत्रों का संग्रह है। प्रथम भाग—३५-००, दूसरा भाग ३५-००, तीसरा भाग ३५-००, चौथा भाग छप रहा है।

४४. विरजानन्द-चरित—लेखक=पं० भीमतेन शास्त्री एम० ए०। नया परिवर्धित ग्रीर शुद्ध संस्करण। मूल्य ३-००

४५. ऋषि दयानन्द ग्रार ग्रार्यसमाज की संस्कृत-साहित्य को देन-लेखक-डा० भवानीलाल भारतीय एम० ए०। सजिल्द १५-००

### दर्शन-म्रायुर्वेद-विषयक ग्रन्थ

४६. मीमांसा-शाबर-भाष्य — ग्रार्षमतिवर्माशनी हिन्दी व्याख्या। व्याख्याकार — युविष्ठिर मीमांसक । प्रथम भाग — मूल्य ४०-००; द्वितीय भाग ३०-००; तृतीय भाग ५०-००; चौथा भाग यन्त्रस्थ । ४७ नाडी-तत्त्वदर्शनम् — श्री पं० सत्यदेव जी वासिष्ठ । ३०-००

रामलाल कपूर ट्रस्ट बहालगढ़, जिला—सोनीपत (हरियाणा) १३१०२१

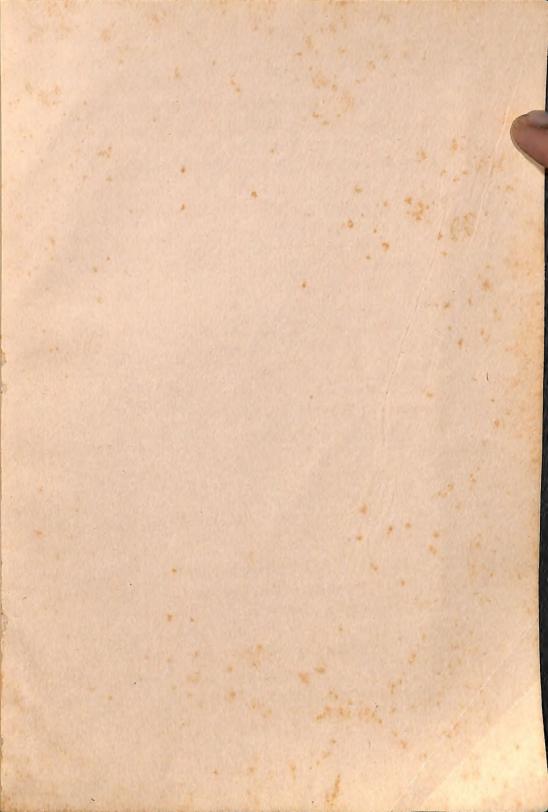

## ट्रस्ट के उद्देश्य

प्राचीन-वैदिक साहित्य का ग्रन्बेषण, उसकी रक्षा तथा प्रचार तथा भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षा, भारतीय विज्ञान ग्रोर चिकित्सा द्वारा जनता की सेवा

#### रामलाल कपूर ट्रस्ट, के प्रकाशनों के पाष्ति स्थान

रामलाल कपूर ट्रस्ट जी० टी० रोड़, बहालगढ़ (सोनीपत) हरयाणा विस्तृत सूचीपत्र विना मूल्य मंगवावें—

#### -: वेदवाणी :-

वैदिक साहित्य, वैदिक धर्म ग्रौर वैदिक सभ्यता का प्रचार करने-वाली एकमात्र उत्कृष्ट मासिक-पत्रिका। प्रतिवर्ष वेद-सम्बन्धी श्रनुसन्धान-पूर्ण लेखों से युक्त विशालकाय विशेषाङ्क प्रकाशित होता है। वार्षिक चन्दा १२-०० विदेश में २५-००।

वेदवाणी कार्यालय, बहालगढ़, सोनीपत (हरयाणा) १३१०२१